#### <sup>सेवा में</sup> श्र**पने परम** श्रद्धेय

# श्री पूज्य गुरु डा० वनारसीदास जी, जैन

एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰ (लंदन),

रीडर इन हिंदी पंजाव विश्व-विद्यालय, लाहौर । प्रकाशक ओरिएएटल बुकडिपो, . <sup>६८</sup> बैरन रोड, नई दिल्ली।

द्वितीय बार .... सन् १६४८ ई॰ ... ३॥)

गुद्रक यशपाल गुप्त, विजय श्रेस, नया वाजार, देहली।

# अपनी ओर से

प्रस्तुत् पुस्तक को मेरे मिस्तिष्क का विकार ही मानिये। इससे श्रिधिक इसके प्रणयन का श्रीर भी कुछ उद्देश्य हो सकता है, इसे मैं नहीं कह सकता। साहित्य-धारा की श्रमेक गित-विधियों में से मैंने एक को चुना था। पता नहीं मैंने मिक्त-धारा में से कृष्णकाव्य को ही क्यों चुना। उसे मैं स्वयं ही नहीं जान पाता। मैं कोई भक्त भी नहीं, जो नाम गुण-गान के उद्देश्य से इस विषय को नापूं। योगीराज कृष्ण के महाभारत वाले सत्य-स्वरूप का पूरा पारखी भी मैं नहीं जो उसके श्रंकन का उद्देश्य लेकर कागज लीपने को प्रस्तुत हुआ होऊँ। तो फिर!

हां, इतना अवश्य जानता हूं कि हमारे साहित्य में मानव की महत्ता समभी गई तो उसी महत्त्व को ईश्वरत्व प्राप्त हो गया, परंदु उसका अंकन जिस रूप में शताब्दियों और सहस्राब्दियों तक होता रहा वह उस महात्मा के अनुरूप नहीं बन पड़ा । भक्तों ने किवता की तरंगिणी में बहते हुए, अपने उपास्य देव को शृंगार-सागर की तरंगों में जो डुबिकयां दीं, वे उन भक्तों को भले ही आनंद विभोर कर सकी हों, परंतु भगवान के पिवत्र स्वरूप का इससे कितना प्रतिपादन हो पाया होगा, इसे वे ही जानें। भक्तों—भक्त-किवयों ने आदि से अंत तक लगभग एक ही स्वर में गाया । गाया वही शृंगार का सुर भरकर गोपियों मय भगवान का गीत । यह हम नहीं कहते कि कृष्ण-काव्य-धारा में परिवर्तन हुआ ही नहीं । भिक्त-चेत्र में सिद्धांततः



र्था, पर तु इसका लेखनी-बंधन आरंभ हुआ गत मार्च मास से ही। इधर यह पुस्तक आरंभ हुई, उधर पंजाब में महाभारत आरंभ हो गया। ५ मार्च से सांप्रदायिक दंगों—दंगों क्या जंगों—ने जीवन को हिला डाला। लाहौर के उस मोर्चें पर जो पूरे साढ़े पांच मास तक जमा रहा, उसी पर इन मक्तों के गीतों में व्यस्त रहता हुआ यह रचना प्रस्तुत करने में कृतकार्य हो पाया। पुस्तक स्वाधीनता-पर्व पर छपकर तैयार हो गई थी। छपकर सारे फमें प्रकाशक की दूकान में आ चुके थे। केवल भूमिका प्रैस में थी। जिस प्रैस में वह छप रही थी उसे पाकिस्तान की अभि खा गई। पता नहीं उस समय मेंने क्या कुछ लिखा था; वह सभी कुछ केवल पुस्तक संबंधी था और अब जो कुछ है उसमें एक मेरे कष्ट की कहानी भी है।

"रूपरेखा" क्या है ?—कैसी है ? इसे मैं स्वयं ही बता दूं ! यह मेरे मानसिक व्यसनं की परिपूर्ति के श्रातिरिक्त श्रीर कुछ भी नहीं। फिर भी यदि कुछ श्राह्म है सो तो पाठकों का श्रीर यदि कुछ त्याज्य है सो मेरा।

इसकी रचना के लिये जिन महानुभावों के परोच्च तथा साचात् सहयोग का लाम मुक्ते हुआ है उन्हें में कभी नहीं भुला सकता। अद्धेय डा० घीरेंद्र 'वर्मा', श्री डा० निलनीमोहन 'सान्याल', श्री डा० लच्मीचंद्र जी 'खुराना', श्री बावू रामचंद्र जो 'वर्मा', श्री बा० श्यामसुंदरदास जी, आचार्य रामचंद्र जो 'शुक्ल', श्रीयुत डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल', वा० जगन्नाथदास 'रत्नाकर', पं० अयोध्यासिंह 'उपाध्याय', श्री डा० जगन्नाथ प्रसाद 'सर्मा', श्री वियोगोहरि, श्री डा० सूर्यकांत श्रनेक परिवर्तन श्राये—श्रनेक मत-मतांतरों की स्थापना हुई, पर तु भगवान् रहे श्रृंगार-सागर के मध्य ही । हां, श्राज के कुछेक किवयों ने उसका रंग बदलने का प्रयास किया तो सही, पर तु 'भागवत' के प्रभाव से मुक्त वे भी न हो सके। तात्पर्य यह कि हमारे साहित्य में कृष्ण का वह स्वरूप प्रस्तुत नहीं हो सका जो उनकी गीता में निहित. था—जो कृष्णद्वैपायन के महाभारत में निहित था।

प्रस्तुत पुस्तक यूं तो एक विवरणात्मक संग्रह-मात्र ही है, पर तु यथाशिक, उसमें सिद्धांतों ग्रोर रचनाग्रों का विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार के विवेचन से यदि किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचे तो इसका मुक्ते भी खेद होगा, पर तु में समक्तता हूं कि इससे भी साहित्य को कुछ लाभ ही पहुंचेगा। यदि चोट खाकर कोई ग्रपने विचार प्रस्तुत करने को उद्यत हुग्रा तो इससे भी साहित्य की गोद ही भरेगी।

हिंदी साहित्य में भिक्त-साहित्य का ग्रापना एक स्थान है, ग्रीर भिक्त-साहित्य में कृष्णकाव्य का ग्रापना एक मोल है । इसी को यूं कह लीजिये कि कृष्णकाव्य हमारे साहित्य की एक विभूति है । इस महान् भांडार में कितने रल होंगे—कितनी मिण्यां होंगी; इसे कौन गिने । यहां तो ग्रामूल्य निधियों ग्रीर सागरों तक की कमी नहीं। यदि साहित्य-परिपालक महानुभाव इस भांडार के इन ग्रामर रलों को प्रकाश में ला सके तो कितना उपकार होगा हमारे साहित्य पर उन देवताग्रों का। ग्रास्तु।

प्रस्तुत रूपरेखा की रेखाएं तो इस मस्तिष्क में मुद्दतों से खिच रही

#### [ & ]

श्रंत में श्रपने माननीय पाठकों से निवेदन करूंगा कि वे यह से मेरा दुस्ताहस समभक्तर त्तमा करें। हां, फिर यही दोहराकर —संतोप करूंगा कि इसमें उन्हें जो कुछ क्चे वह उनका है; शेष जो —श्रिय है, वह मेरा।

दीपमालिकोत्सव कार्तिक—श्रमावंस्या संवत् २००० वि०

विद्मित्र 'व्रती' काशी नागरी प्रचारणी सभा यनारस । ती, श्री वाव जयरांकरप्रसाद, श्री डा॰ रामकुमार 'वर्मा', पं॰ उमारांकर 'शुक्त', श्री हजारीप्रसाद 'द्विवेदी', श्री पं॰ विश्वनाथप्रसाद 'मिश्र', श्री वा॰ गुलावराय एम॰ ए॰, माननीय 'मिश्रवंधु', श्री कृष्णशंकर 'शुक्त', श्री रामनरेश 'त्रिपाठी', डा॰ ब्रजेश्वर तथा श्री ज्योतिप्रसाद 'निमंल' का श्रत्यंत श्राभारी हूं, जिनमें से सुभे श्रनेकों के ग्रंथों से सहायता मिली है, श्रीर श्रनेकों के व्यक्तिगत श्राशीर्वाद से।

अपने परम श्रद्धेय डा॰ हरदेव बाहरी को मैं भूल नहीं सकता और विशेषतया ऐसी स्थिति में जब कि पाकिस्तान-स्थापना के अशुभ मुहूर्त से विछु हे वे अभी तक दिखाई नहीं पड़े। यह सब उन्हीं के प्रोत्साहन का फल है। परंतु उनकी सरसता सर्वविदित है, इसिलये स्खे विरस धन्यवाद से उन्हें संभवतया कुछ अच्छा प्रतीत न होगा। उन्हें उचित भेंद दिये बिना अभी में उनका आभारी और ऋणिया रहना ही अधिक अच्छा समभूंगा।

और प्रोफेसर संत धर्मचंद जी एम० ए० (ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी कालेज, नई दिल्ली) को तो मला में भूल ही कैसे संकता हूं। उन्होंने हो तो लाहौर के विद्धुब्ध वातावरण में इसके प्रकाशन का बीड़ा उठाया था। प्रकाशित हो जाने पर सारी कापियां पाकिस्तानी सरकार के पंजों में पहुंच गई। फिर भी वहां से किसी प्रकार दो प्रतियां बचा कर लाने में जो साहस उन्होंने दिखाया है वह सचमुच उन्हों के योग्य था। धन्यवाद द्वारा उनके आभार से मुक्त होना असंभव ही है।

प्रेंस कापी तैयार करने तथा पूफ शोधने में जो सहयोग अनुज वीरेंद्रकुमार 'हिंदी-प्रभाकर' तथा बहिन शीलादेवी तथा विमलादेवी जी ने दिया है उसके लिये में उनका हृदय से कृतज्ञ हूं।

# कृष्णकाव्य की रूपरेखा

# प्रकरण – श्रनुक्रमाणिका

-☆-

#### प्रथम दर्शन

व्रष्ट प्रकरण १ से ६ तक प्रथम ऋध्याय हिंदी साहित्य में कृष्ण-भक्ति का प्रादुर्भाव जयदेव, विद्यापति ठाकुर। १० से १४ तक द्वितीय ऋघ्याय श्री वल्लभाचार्य ऋौर उनका पुष्टिमार्ग १५ से ६७ तक ततीय ऋध्याय (ऋष्टुञ्जाप)—सूरदास (क) जीवन-वृत्त – सूर-साहित्य, सुरसागर, (ल) सुरकाच्य का सैद्धांतिक श्राधार, (ग) सूर-साहित्य का गौरव, उनका मातृप्रेम-बात्सल्यवर्णाना, शृंगार-भ्रमरगीत- दृष्टकूर पद । चतर्थ अध्याय ६८ से ७७ तक

. श्रष्टछाप के अन्य कि नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी, गोविंदस्वामी।

वृंदावनदास, भगवतरसिक, श्री हठी, वजयासीदास, कृष्णदास, रसिक-गोविंद, वावा दीनदयाल गिरि, सहचरिशरण, नारायाण स्वामी।

द्वितीय ऋष्याय ... ... १४१ से १५१ तक

श्रंगार-प्रभाव-प्रधान कृष्ण-काञ्यकार—कालिदास त्रिवेदी, रघुनाथ, सोमनाथ, खाल, गोकुलनाथ, मंचित कवि, गोपालचंद्र (गिरधरदास)। परिशिष्ट " १५२ से १६२ तक

श्रंगारिकों का फुटकर कृष्ण-काव्य -

विहारी, देव, पद्माकर, श्रीधर ( मुरलीधर ), मनीराम मिश्र, चंदन, नवलसिंह कायस्थ, चंद्रशेखर वाजपेयी, वीरकवि श्रीवास्तव, गुमान मिश्र ।

तृतीय दर्शन

त्रामुख प्रथम अध्याय ःः १६३ से १७० तक

... १७१ से २०५ तक

#### पुरानी परंपरा के कृष्ण-कवि

कुंदनलाल (लिलतिकरोशी), फुंदनलाल (लिलतमाधुरी), भारतेंदु नावू हरिश्चंद्र—उनकी रचना में कृष्णकाव्य, जगन्नाथदास "रलाकर", रलाकर जी की रचना में कृष्णकाव्य, सत्यनारायण "कविरल", श्री वियोगीहरि।

द्वितीय ऋष्याय ... ... २०६ से २३० तक

नवीन चेतना के कृष्ण-कवि कविसमार्- श्रयोध्यासिंह उपाध्याय "हरिश्रौध" (परिचय),

#### [ १२ ]

भक्ति-युगीन कृष्ण-भक्ति में श्रन्य मतों 'का प्रादुर्भाव राधावल्लभी मत—हितहरिवंश, हरिराम व्यास, ध्रुवदास। गौड़ीय संप्रदाय—गदाधर भट्ट, स्रदास मदनमोहन। निवाक मत—स्वामी हरिदास, श्रीभट्ट।

पष्ट अध्याय

८८ से १०२ तक

प्रेम-तन्मयता के भक्ति-मार्गी दो कवि— (मीरावाई श्रौर रसखान)

भक्तप्रवरा मीरावाई (परिचय), मीरा के काव्य में भिक्त की तन्मयता, रसःखानि—रसखान।

परिशिष्ट ... १०३ से १०८ तक

भक्ति-युगीन चेतना के अन्य साधारण कृष्ण-कवि
महापात्र नरहरि बंदीजन, नरोत्तमदास, लालचदास,
गलभद्र मिश्र, श्रव्दुर्रहीम खानखाना, पृथिवीराज,
भक्तशिरोमणी तुलसीदास, कादिरबंदश, शेख रंगरेजन, ताज।

# द्वितीय दर्शन

शृंगार-युगीन कृष्ण-कवि

त्र्रालंकृत भक्ति-काच्य की आधार-भूमि १०६ से ११४ तक स्थम अध्याय ... ११५ से १४० तक

शृंगार-युगीन भक्ति-प्रधान कृष्ण-कवि—धनानंद, नागरीदास ( महाराज सांवतसिंह ), अलवेली अली, वख्सी हंसराज, चाचा हित

# कृष्णकाव्य की रूपरेखा

# [ 88 ]

उपाध्याय जो का कृष्णकाव्य, व्रियप्रवास, कविवर मैथिलीशरण 'गुप्त' तृतीय अध्याय " २३१ से २३६ तक

इस युग के कुछ अन्य कृष्ण-काव्यकार

महाराज रघुराजसिंह, बाबा रघुनाथदास सनेही, गुणमंजरीदास, श्री नवनीतलाल 'चतुर्वेदी', तुलसीराम शर्मा 'दिनेश', सैयद छेदाशाह, गिरिराजकुमारी, जुगुलप्रिया, कीरतिकुमारी, पं० बलदेवप्रसाद मिश्र, पं० नारायणप्रसाद 'वेताव', पं० राधेश्याम ।

चतुर्थ त्रध्याय ... ... २४० से २५४ तक

पुनरवलोकन तथा भविष्य के चरणों में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, पं॰ चमुपति ।

# कृष्णकाव्य की रूपरेखा

# प्रथम दर्शन

्र प्रथम अध्याय

\*

हिंदी साहित्य में कृष्ण-भक्ति का प्रादुर्भाव

महाभारत में श्रीकृष्णचंद्र का व्यक्तित्व एक राजनीतिज्ञ तथा नीति-नियामक के रूप में प्रकट हुआ है। एक महान् युद्ध की भूमि का अवतरण प्रस्तुत करना और स्वयं एक युद्ध-नेता के रूप में रहते हुए अपने सपन्नी के लिये विजय-प्राप्ति के उपाय एकत्र करना ही उनका एकमात्र नहीं तो सर्वोपरि ध्येय अवश्य रहा है। वहां वे पुरुप से पुरुपोत्तम भन्ने ही वन गर्भे हैं, परंतु भगवान नहीं वने। वहां पर उनका जीवन केवल एक ऐतिहासिक महापुरुप से अधिक नहीं है। निःसंदेह उनकी अलोकिक वीरता—कसवध, असुर-सहार, खेच्छाचारी शासकों का दमन, अन्याय के सामने पीठ ठोइकर खड़े हो जाना—यह सभी कुछ महाभारत में है, परंतु वहां वे नोप-जीवन से दूर, बहुत दूर और राधा से तो सर्वधा शुन्य ही हैं। वहां वे न तो खोई गोप

ष्णव प्रदाय

भी उल्लेख नहीं किया। मध्वाचार्य का समय है विक्रम की तेरहवीं शती के मध्य के लगभग। माघव संप्रदाय के निकट पश्चात प्रचलित होने वाले निवार्क तथा विष्णुस्वामी संप्रदायों में कृष्ण का ब्रह्मत्व स्वीकार कर लिया गया । इन दोनों ही संप्रदायों में राधा का निर्देश है। निवाकों में गीतगोविंद के रचयिता जयदेव हुए जिन्होंने राधा और ऋष्ण के विहार में गीतगोविंद की रचना की । विष्णुस्वामी की जीवनी का विशेष पता नहीं चलता, परंतु इतना ज्ञात होता है कि वे एक अत्यंत प्रसिद्ध महात्मा तथा पंथप्रवर्तक थे। ऋष्ण-भक्ति के साथ शिवोपासना का संकेत भी उन्होंने किया है। बल्लभाचार्य तक ने इनके दार्शनिक तथा आध्यात्मिक सिद्धांतों का अनुगमन किया है। निवार्कस्वामी ं (विक्रमी १३वीं शती) का स्थान भी रामानुज की कोटि का वताया जाता है। श्राप दान्तिगात्य महात्मां थे। संस्कृत के विद्वान् तथा दर्शन के मर्मज्ञ थे । मध्वाचार्य भी दान्ति णात्य महात्मा थे और शंकर के नीरस अद्वैतवाद तथा मायावाद के प्रवत्त विरोधी और विष्णु तथा लच्मी के अनन्योपासक थे।

विष्णु तथा निवार्क संप्रदायों में राधा का स्थान कृष्ण-भक्ति के साथ-साथ एक चीए रेखा के रूप में चल रहा था। कृष्ण-भक्ति के साथ-साथ एक चीए रेखा के रूप में चल रहा था। कृष्ण-भक्ति के साथ राधा-भक्ति को जोड़ देने का भारी कार्य गौड़ी संप्रदाय के महात्मा रूपसनातन जी (चैतन्य महाप्रभु के शिष्य) का था। रूपसनातन वृंदावन में वस गये श्रीर गौड़-वैष्णव संप्रदाय की स्थापना कर दी। इसी गौड़-वैष्णव संप्रदाय

हैं और न ही राधा के 'प्रिय-नायक'। महाभारत में राधा का नाम ही कहीं नहीं। उसके तो नाम की कल्पना भी महाभारत के रचना-काल से बहुत पीछे की बात है।

महाभारत से इजारों वर्षी परचात् - ईसा से छुछ इधर-उधर के समय में ही-पुराणों की रचना आरंभ होती, है। हरिवंश, वायु, वाराह, श्राग्न, भागवत, विष्णु, ब्रह्मवैवर्त श्रीर नृसिंह पुराणों में कृष्ण को ईश्वरत्व प्राप्त हुआ है। उनके महत्त्व के निर्माण में अधिक सहयोग हरिवंशपुराण, वायुपुराण, विष्णुपुराण तथा भागवतपुराण का रहा है। प्रायः पुराणों में राधा का नाम नहीं मिलता। कृष्ण-भक्ति के प्रमुख आधार भागवत तक में राधा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हां, एक गोपी का निर्देश अवश्य है जिसने पूर्व जन्म में कृष्ण की. श्राराधना की है। इस श्राराधना शब्द से ही राधा की उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता है। राधा शब्द की व्युत्पत्ति "राध्" धातु से मान सकते हैं, जिसका अर्थ 'सेवा' या 'प्रसन्न करना' है। धार्मिक चेत्र में राधा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस प्रथ में हुन्ना, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता, परंतु इस संबंध में जिस प्रंथ से कुछ थोड़ा-बहुत परिचय मिलता है वह 'गोपालपातनी' उपनिपद् है । इसमें राधा 'कृप्ण-प्रेयसी' के रूप में प्रस्तुत हुई है। राधा संप्रदाय वाले लोग इस प्रंथ को वहुत मानते हैं। इस प्रंथ की रचना मध्याचार्य-भाष्य और अनुव्या-ख्यान के परचात् ही हुई होगी, क्योंकि मध्य ने तो राधा का कोई

श्रीर पिता का नाम भोजदेव था। ये वंगाल के राजा लक्मण्सेन के दर्वारी कवि थे। द्वीर में इन्होंने अरुद्धा नाम प्राप्त किया था l गीतगोविंद इनकी अम**र** रचना श्रीर इनका यश-प्रतीक है। राधा का व्यक्तित्व सबसे पहले इसी मंथ में प्रकट हुआ है। इसमें राधाकृष्ण का मधुर-मिलन, प्रेम-कीड़ा, मादक प्रेमानुभूति त्र्यौर सरस शब्दावली का चित्र प्राणमय हो उठा है। गीतगोधिद की रचना संस्कृत में हुई है। सरसता और मधुरता में अपने जोड़ का वह स्वयं ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार कीथ लिखता है—"जयदेव माधुर्य श्रीर भावों का स्वामी है, उसकी रचना का पूर्ण अनुवाद किसी भी भाषा में ठीक-ठीक नहीं हो सकता।" यह वह यंथ है जिसने विद्यापित को मार्ग दर्शाया और जिससे सूरवास ने अंथेरी आंखों में प्रकाश पाया। खेद है कि जयदेव गीतगीविंद जैसी कोमल-कांत पदाविलयां हिंदी के लियें प्रदान नहीं कर सके। उनकी हिंदी-रचना अपाप्य-सी है। उनके दो पद गुरुमंथ साहिव में अवश्य मिलते हैं, े परंतु इससे ज्ञात होता है कि हिंदी में उनको वह गौरव प्राप्त नहीं हो सका जो कि उन्हें संस्कृत-चेत्र में मिल चुका था। फिर भी कृष्णकाव्य के चेत्र में उन्होंने हिंदी-कवियों को प्रेरणा का दान अवश्य प्रदान किया है और इसका प्रमुख आभार-वहन करते हैं कविवर विद्यापित ठाकुर।

#### विद्यापित ठाकुर

ठाकुर जी विसपी, जिला दर्भगा (विहार) के रहने

की एक प्रमुख शाखा 'राधावल्लभी संप्रादाय' नाम की थी। अन्य संप्रदायों दें जी अपेचा इसी राधावल्लभी संप्रदाय का प्रभाव हमारे साहित्य पर सबसे पहले पड़ा। हितहरिवंश इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे। इसी से इस संप्रदाय की हित संप्रदाय भी कहते हैं। इसी प्रकार निवाक संप्रदाय की एक शाखा टट्टी संप्रदाय अथवा सखी संप्रदाय के नाम से भी चल निकली। महातमा हरिदास इसके प्रवर्तक थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन महात्माओं के समय तक कृष्ण और राथा हमारे धर्मचेत्र में विष्णु और लच्मी का प्रतिमृत-भाव प्रहण कर चुके थे। यहीं से हमारे साहित्य में कृष्ण-भक्ति का आरंभ मानना चाहिये।

हमारे साहित्य में विद्यापित कृष्णकाव्य के प्रथम प्रणेता माने जाते हैं जिन पर कि ,जयदेव के गीतगोविंद का प्रभाव प्रसिद्ध है। इस रूप में यदि जयदेव ही कृष्णकाव्य की रूपरेखा में प्रथम बिंदु मान लिये जावें तो अनुचित न होगा।

## जयदेव:

जयदेव को निवाक स्वामी का समकालीन मानना चाहिये, क्यों कि उनकी रचना से उनका निवाक मतावलंबी होना स्पष्ट है छोर निवाक स्वामी का समय विक्रम की १३वीं शती के उत्तरार्थ का है। अतः जयदेव का समय भी इसी के कुछ थोड़ा पीछे का मानना चाहिये। इनका जन्म बंगाल के वीरभूमि जिले में किंदु विल्य प्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम राधादेवी में शैव हो रहे। उनकी रचना में राधा श्रौर कृष्ण भी हैं तो सही, परंतु उपास्यदेव के रूप में नहीं। राधा-कृष्ण संवंधिनी रचना में उन पर जयदेव का श्रभाव रहा है; इसीलिये भिक्ति चेत्र में भी वासना ही प्रमुख रही। इन श्रृंगार संवंधी पदों की कोमल-कांत रचना में किव का संगीतमय हृद्य गुंजार कर उठा है।

अभिनव जीवन की रंगीनियों के किव थे; तभी तो उनकी दृष्टि में यौवन के दिन गौरवं के दिन थे। संभवतः इसी से उनके काव्य में अंतरानुभूतियों के चित्रों का अभाव रहा और केवल वाह्य-जगत् ही चित्रित हुआ। उनकी रिसकता ने उन्हें कहीं-की इतना नम्न कर दिया है कि शृंगार अपनी अरलीलता की सीमा के पार ही हो गया है। उनकी राधा मर्यादा से बाहर हो गई है। शायद यह प्रभाव उन पर राजदवीर के आश्रित होने के कारण पड़ा हों।

विद्यापित ने अपने समय में अच्छा मान प्राप्त किया था। इसी सम्मान संपादन के साथ उन्हें अनेक उपाधियां भी प्राप्त हुई थीं। उनकी रचनाओं के अनुसंधान से झात होता है कि उन्हें अभिनव जयदेव, महाराजपंडित, कविशेखर, कविकंठहार, कविरत्न, दशविधान और कविरंजन आदि सोलह उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका था।

कवि श्राभिनव सफल कवि थे। अपने समय में एन्हें बड़ी भारी लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। इस लोकप्रियता का कारण यंग के, चैक्णव धर्म के सर्वश्रेष्ठ नेता चैतन्य महाप्रभु कहे वाले मैथिल ब्राह्मण् थे। विसपीयाम उन्होंने राजा शिवसिंह से उपहार में पाया था। ताम्र-पत्र द्वारा विसपीयाम प्रदान करते समय शिवसिंह ने उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया था।

विद्यापित के संबंध में विशेष अनुसंधान करने वाले डाक्टर उमेश मिश्र के अनुमानानुसार इनका समय संवत् १४२४ से १४३२ तक निश्चित होता है। ये संस्कृत के प्रौढ़ पंडित थे। इनकी रचनाएं प्रायः संस्कृत में हीं प्रस्तुत हुई हैं। अपभ्रंश और मैथिली में भी उन्होंने पर्याप्त रचना की है। शैवसर्वस्व, शैवसर्वस्वसार प्रमाण, भूपरिक्रमा श्रादि लगभग एक दर्जन मंथ उनकी संस्कृत कृतियां हैं और कीर्तिलता तथा कीर्तिपताका अवहठठ अथवा अपभ्रष्ट भाषा की रचनाएं हैं। उनकी पदावली मैथिली में रची गई है। उनकी संस्कृतेतर अन्य रचनाएं तत्कालीन हिंदी के घहुत निकट की वस्तु रही हैं।

विद्यापित एक विद्वान वंश में स्त्यन्त हुए थे। पिता गण्यित ठाकुर मिथिलानरेश महाराज गणेश्वर के ष्याश्रित रहे थे और इनके वाबा जयदत्त तो संस्कृत के विद्वान ही नहीं, अपितु एक अच्छे संत भी माने जाते थे। और इसीलिये उन्हें योगेश्वर की उपाधि भी मिली थी।

विद्यापित भिक्त और शृंगार के कवि ये । उनकी रचना में तत्कालीन परिस्थितियों का भी अच्छा चित्र प्रस्तुत हुआ है। विद्यापित वास्तव में रीव थे । अपने काव्य में वे भिक्त-परिधि कार-विनाशक के रूप में घट-घट में प्रकाश का विस्तार करके आशाप्यायनकारी सिद्ध हो जाते हैं। यही युगल-मूर्ति सिद्धों तक निराशित भारतीयों के हृदयों को सहलाने का कार्य करती रही है। हमारे साहित्य की भिक्कालीन सगुणोपासना में कृष्ण-काव्य का भारी महत्व है, और इसके लिये महान् श्रेय के अधिकारी हैं महाप्रभु बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य और उनके शिष्य-प्रशिष्य-विशेषतया अष्टलाप के कियों—ने कृष्णकाव्य की पायन-वरेण्य-चाहिनी में वह वेग उद्यन्न किया जिससे उसकी अविरत्न धारा किसी न किसी हप में आज तक बरावर चली आती है। इसी सगुण धारा का उल्लेख अगले अध्यायों में किया जायेगा।



जाते हैं। उनकी सरस वाणी श्रीर हृदय की पवित्र तल्लीनता से गेयमान विद्यापित के पदों ने लोगों के हृदयमंदिरों में अटल स्थान बना लिया था। चैतन्य प्रभु का प्रचार-चेत्र प्रायः बंगाल ही रहा। इसलिये विद्यापित के पदों ने महाप्रभु की वाणी के द्वारा कुछ न कुछ वंगला का रूप भी अवश्य लिया होगा। संभवतः इन्हीं कारणों ने विचारकों के हृदयों में उनके प्रति वंगाली होने का भ्रम उत्पन्न किया हो। वास्तव में तो वे विद्वारी थे। मैथिली में उनकी रचना हुई। कुछ थोड़ा-चहुत वंगला-प्रभाव रचना पर अवश्य रहा होगा, परंतु वे वंगला-किय कदापि न थे। उन्हें हिंदी-किय कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये।

जयदेव और विद्यापित के अध्ययन से इतना स्पष्ट हो जाता कि उनकी कृतियों में राधा-कृष्ण तो थे, उनका अलौकिक मनोमोहक रूप भी था, उनके जीवन में चित्ताकर्षक कीड़ाएं भी थीं, यौवन और मादकता भी थी और साथ ही थी रसमाधुरी-संयुत-शंगार की पराकाष्टा; परंतु नहीं थी तो केवल एक भिक्त-भावना। कृष्ण के पावन चरित्र में भिक्त-भावना के सामंजस्य का श्रेय भिक्तकाल के कवियों को ही प्राप्त हो सका और महाप्रभु वल्लभाचार्य का नाम उन सबमें सबसे पहला रहा।

श्राचार्य वल्लभ के समय से इमारे साहित्य में कृटण और राधा का स्वरूप कुछ श्रीर ही हो जाता है। यहां राधा-कृटण फेवल सांसारिक सौंदर्य के उपकरण-मात्र ही नहीं रह जाते, श्रापतु तत्कालीन भारतीय जनता की निराशा-यामिनी के श्रंध- संवत् १४३४ वि० में हुआ था। इनके पिता विष्णु संप्रदाय
के अनुयायी थे। काशी में इनकी शिक्षा-दीक्षा हुई। ये संस्कृत
के वढ़े भारी पंडित श्रीर श्रपने समय के शास्त्रार्थ-महार्र्था
थे। इनके दार्शनिक सिद्धांत "शुद्धाद्धैतवाद" नाम से प्रसिद्ध
हुए, जिनमें एक श्रोर तो रामानुजाचार्य के विशिष्टाई तवाद को
हटाया गया श्रीर दूसरी श्रोर शंकर के मायावाद का खंडन
किया गया। वल्लभाचार्य ने श्रपने को श्रीम का श्रवतार श्रीर
कृष्ण का शिष्य बताया है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को परत्रज्ञ
श्रीर राधा को उनकी चिरप्रण्यिनी मानकर उपासना की जाती
है। शंकर की भांति बल्लभ सत जगत् को मिथ्या नहीं मानता।
उसका कथन है कि माया भी ब्रह्म की ही शांकि है, इसलिये
मायात्मक जगत् मिथ्या नहीं हो सकता।

बह्मभाचार्य संवत् १४४८ में गोवर्धन पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर और वहां की पूजा का उत्तरदायित्व श्रपने शिष्यों पर डालकर यात्रा पर निकल पड़े। कहते हैं उन्होंने तीन बार देशभ्रमण किया और श्रपने सिद्धांतों के प्रचार के लिये अनेक व्याख्यान दिये तथा शास्त्रार्थ किये। श्राचार्य वलभ स्वयं विद्यास्वामी के शिष्य थे, परंतु उन्होंने श्रलग ही वलभ मत की नींब डाली; पृष्टिमार्ग इसी का दूसरा नाम था। तत्कालीन उत्तर भारत पर बलभ मत का महान् प्रभाव पड़ा। एक समय था कि कृष्ण-भिक्त के श्रन्य छोटे-चड़े संप्रदाय इसी के प्रभाव था कि कृष्ण-भिक्त के श्रन्य छोटे-चड़े संप्रदाय इसी के प्रभाव में विलीन हो गये थे। उस समय के प्रभावशाली मत

# द्वितीय अध्याय



# श्री वल्लभाचार्य श्रीर उनका पुष्टिमार्ग

पंद्रहवीं तथा सोलहवीं विक्रमी शताब्दी में देशमर में जो वेद्याव धर्म संबंधी आन्दोलन चला, श्री बल्लभाचार्य उसके प्रधान प्रवर्तकों में से एक थे। वे वेद-वेदांग के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने पुष्टिमार्ग नाम से अपना एक नया संप्रदाय स्थापित किया। पुष्टिमार्गी धारणा में प्रेमसाधना को विशेषता दी जाती है। लोक-मर्थादा तथा वेद-मर्थादा, दोनों ही इस प्रेम-साधना के सामने गौण रहते हैं। इस प्रेमसाधना में जीय की प्रवृद्दि भगवान की पुष्टि अथवा अनुप्रह से ही होती है। इसी पुष्टि अर्थात अनुप्रह-भावना के कारण इस संप्रदाय का नाम भी पुष्टिमार्ग ही पड़ गया। पुष्टिमार्ग ने हिंदी को अनेक प्रख्यात कवि प्रदान किये। सूर इसी पुष्टिमार्ग के प्रसिद्ध कवि हुए। वद्यभानार्थ का जन्म काशी में एक तैलंग आहाण के पर में

वल्लभाचार्य संस्कृत के भारी विद्वान थे। "वेदांत-सूत्र अनु-भाष्य", "भागवत सुवोधिनी टीका" और "तत्त्वदीप निवंध" इनकी प्रधान कृतियां हैं। ये सब संस्कृत-रचनाएं हैं। हिंदी में उन्होंने कुछेक पदों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखा।

व्रजमंडल चल्लभ संप्रदाय का गढ़ वन गया; दिनों-दिन शिष्यों की संख्या वढ़ने लगी। इनके शिष्यों में हिंदी के अनेक प्रसिद्ध किव हुए, परंतु पुष्टिमार्ग का सबसे प्रवल प्रचारक और ज्याख्याता वह महात्मा था जिसे आज भी हिंदी-साहित्य-जगत् का सूर्य कहा जाता है। यही सूर्य "प्रज्ञाचज्ज महाकि स्रदास" था। वही सूरदास जिसे वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विद्ठलनाथ ने "पुष्टिमार्ग का जहाज" कहा है। पुष्टिमार्ग के दूसरे प्रसिद्ध किव नंददास का नाम भी हमारे साहित्य में अमर रहेगा, जिनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है— "और किव गढ़िया, नंददास जिड़या।"

पुष्टिमार्ग ने जहां कृष्ण-भक्ति को प्रशस्त किया वहां हिंदी साहित्य को भी पुष्टि की। श्री विद्वलाचार्य ने इन्हीं पुष्टिमार्गी हिंदी-कवियों में से न प्रसिद्ध कवि चुनकर श्रष्टछाप की स्थापना की। इन श्राठ कवियों के नाम ये हैं:—

- १. सूरदास
- २. कृष्णदास
- ३. परमानंददास
- ४. कुंभनदास
- ४. चतुर्भजदास

विष्णु संप्रदाय श्रीर निवार्क मत सर्वथा दव-से गये थे। उस समय भारत में केवल दो संप्रदायों का नाम चल रहा था; वंगाल में महाप्रभु चैतन्य की पताका गड़ी थी श्रीर शेप उत्तर भारत में श्राचार्य वल्लभ का नाम गूंज रहा था। वल्लभ संप्रदाय के प्रवल श्रावेग के कारण ही राम-भिक्त को भी कृष्ण-भिक्त के नुल्य स्थान प्राप्त नहीं हो सका।

दार्शनिक सिद्धांत-निरूपण के अतिरिक्त आचार्य बल्लभ ने क्रुद्ध व्यावहारिक नियम भी प्रचित्तत किये थे, जिनका पालन उनके गतावलंबी आज भी करते हैं। इन व्यावहारिक नियमों में इल्लेखनीय बात गुरु-शिष्य का संबंध है । बल्लभ संप्रदाय 🐃 में गुर-शिष्य की परंपरा में यह सबंध चलता है कि गुरु का पुत्र ही गदी का अधिकारी होगा। इस रूप में आचार्यों के लिए गाईन्थ्य परंपरा बांघ दी गई थी। इस परंपरा ने मत को भारी हानि पहुं नाई। अनिधकारी गुरुकों के कारण विलास शीर श्रनाचार की वृद्धि हुई । वंश-परंपरा में चलने वाली गुरुवाई ने व्यविकारियों में राजसी ठाठ-बाट की भावना भुरकर उन्हें धर्म-मार्ग से विमुख करने में कोई बात उठा न रखी। इसका फल यह हुआ कि राधा-कृष्ण के स्वर्गीय प्रेम को सांसा-रिक वामना का कलंक ले द्वा। आजकत इस पंथ के अनुयायी प्रायकर गुजरान और राजपृताने के धनी बैरय लोग हैं। वर्ष-वर्षे, नगरीं में रामलीलायों का यायोजन होता है । इन वीलाओं में सुने मक दम और विलासी अवर्मी अविक सम्मि-सिन होते हैं।

## तृतीय अध्याय

\*

ं ( अष्टलाप )

#### सूरदास

(事)

## जीवन-वृत्त

हिंदी-साहित्यगगन के सूर्य, वल्लभाचार्य के शिष्यों में प्रधान,
सूरसागर के अमर रचिता, किवपुंगव महात्मा सूरदास का
जन्म संवत् १४४० वि० के लगभग माना जाता है। आगरे से
मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनुकता नामक प्राम इनकी
जन्मभूमि है। कहते हैं इनकी मृत्यु पारसौली नामक प्राम में
संवत् १६२० में हुई। उनकी जाति के संवंध में किसी-किसी
का कहना है कि वे जाति के भाट थे; और किसी-किसी का
कथन है कि वे बाह्मण-वंशोद्भव थे। सूरदास अंधे थे, परंतु
वे जन्मांध थे अथवा पीछे आकर अंधे हुए, इस संवंध में

- ६. नंददास
- गोविंदस्वामी
- **=.** छीतस्वामी

इनमें से पहले ४ तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और शेप चार उनके पुत्र विद्वलनाथ के।

आगे इन कवियों का सविस्तर विवरण दिया जायेगा । सुर का नाम इनमें सर्वोपरि और महान् है, इसिलये सर्वप्रथम हम उन्हीं को लेंगे।



दिया है उससे तो उनकी जन्मांघता की सिद्धि व्यर्थ ही सिद्ध होती है। इस रूप में सूर जन्मांच कदापि तहीं। पीछ आकर वे अंवे हो गये थे। किंवदंती भी इसका समर्थन करती है। कहते हैं किसी समय सूरदास किसी युवती को देखकर चंचल हो उठे। पीछे लिजत होने के कारण उन्होंने उस युवती से तकवे द्वारा आंखें फोड़ने के लिये कहा। देवी ने आंखें बींध दीं: सर ने संसार फे मायायी रूप से सदा के लिये आंखें बंद करलीं। इसी प्रकार उनके अधे होने के संबंध में एक कथा और भी प्रचितत है। कहते हैं कि आठ वर्ष की आयु में सुर का उपनयन संस्कार हुआ और ठीक उसी के पीछे वे माता-पिता के साथ मथुरा-दर्शन को चले गये। घर लौटने की तैयारी के समय इन्होंने लौट चलने से इन्कार कर दिया। माता-पिता ने रोते हुए पूछा—"तुम्हें किसके आश्रय पर छोड़ें ?" वालक स्रदास ने उत्तर दिया - "क्या श्रीकृष्ण का आश्रय माधारण वात है !" कहते हैं इसी समय एक साधु ने, जो इस घटना की देख रहा था, कहा - "मैं इस वालक को अपने साथ रक्खंगा ।" वस उसी समय से सूरदास मां-वाप से विच्युत होकर मथुरा में रहने लगे। कहा जाता है कि इसके बाद ही उनका क्रप-पतन हुआ और श्रीकृष्ण ने उनका उद्धार किया। सूर को बाहर ु निकालकर कृष्ण चलने लगे। सुर ने उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन भगवान हाथ छुड़ाकर चले ही गये। कहते हैं, सूर ने तभी प्रार्थना की थी कि जिन श्रांखों से तुम्हारा स्वरूप निहार चुका हूं उनसे और कुछ मी न देखं ! प्रभु ने भी उनके अंतर्नेत्र कोई निश्चित मत स्थापित नहीं हो सका है। वस्तुतः हमारे ये महात्मा, संत लोग देश और जाति के लिये सब कुछ देकर साथ ही हमारे लिये एक आफत भी छोड़ जाया करते हैं। संसारभर की वातें तो ये बता जाते हैं, परंतु अपने संबंध में कुछ भी बताते मानों इनका मुंह दुखता है। हमारे दुर्भाग्य से सूर भी उन्हों में से एक हैं। जन्म-मरण की तिथियां, स्थान, उनकी रचना तथा जीवन संवंधी अन्य अनेक विस्तृत घटनाओं का विवरण, सभी कुछ केवल अनुमानों, किवदंतियों अथवा श्रनेक साधक-वायक युक्तियों से परिपूर्ण तर्की पर निर्भर है। उन तकों का परिणाम सर्वथा सत्य ही हो, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता । अंतर श्रीर वाह्य सान्तियों में से प्रकाश प्रह्णा करने का लालच युरी बात नहीं, परंतु जिन अंतसी। चियों में से एक पत्त कुछ श्रमुमान लगाकर कुछ निर्णय निकालता है। यदि उसी को दूसरा पन्न प्रनिप्त की उपाधि प्रदान कर दे तो सव कुत्र निरर्थक ही रह जाता है। ऐसी अवस्था में अंव्कार में पड़ी श्रनेक वातों पर श्रनुमान के घोड़े दौड़ाकर हमने समय व्यर्थ नहीं करना है। रोप जो भी कुछ प्राप्त है उसी पर विचार करना समीचीन होगा। हां, तो सूर जन्मांच थे अथवा पीछे से श्रंथे हो गये, इस संबंध में क्या अनुमान ठीक रहेगा ? सुर की प्राकृतिक स्वाभावीर्कियो श्रीर विशेषतया प्रकृति सर्वथी चित्रण में जो सर्ज वता है इससे तो सूर- जन्मांघ सिद्ध हो नहीं सदते। प्रकृति का जीता-जागता चित्र चतारने में, अनेक रंगों का वर्णन करने में सुर ने जिस काव्य-सर्मज्ञता का परिचय से दीचा लेने के पश्चात् कृष्ण-बाल-लीला का वर्णन ही उनकी रचना का एकमात्र विषय वन गया।

एक वार मुगलसम्राट् अकवर उन के दर्शनों के लिये पधारे थे। कहते हैं, अकवर ने सूर से विनती की कि वे कुछ पद सम्राट्की प्रशस्ति में भी गायें, परंतु सूर ने सम्राट्की यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी।

सूर एक महात्मा, धर्मप्रचारक और हिन्दी के महान् किय थे। किंयदंती है कि उन्होंने सवा लाख पदों की रचना की थी, परंतु वे सभी पद मिलते नहीं। जो भी कुछ मिलते हैं उन सबका संग्रह सूरसागर के नाम से प्रसिद्ध है। सागर के अतिरिक्त सूरसारावली और साहित्यलहरी भी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि सूरसागर की ही है। आलोचकों का कथन है कि सूरसारावली एक प्रकार से सूरसागर की अनुक्रमणिका है और साहित्यलहरी सूरसागर से निकली है। इस रूप में उनकी ख्याति का मूलाधार सूरसागर ही माना जाना चाहिये।

पुष्टिमार्ग में दीक्तित होने के वाद वे श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा के लिये नियत किये गये। तव से वे वरावर गोवर्धन पर ही रहने लगे। मृत्यु के कुछ समय पूर्व ये पारसौली में चले गये थे। यहीं उन्होंने छांतिम लीला संवरण की। कहते हैं, छांतिम समय स्वामी विद्वलाचार्य उनके पास थे और उनके छांतिम दिन, छांत समय तक धर्म-कर्म में ही वीतते रहे थे।



त्रांत में द्वादश स्कंघ पर समाप्त हो जाता है। कुल पदों की संख्या ११२६ है।

प्रस्रपचीसी—इसका विषय ज्ञानोपदेश है। पदों की संख्या २८ है।

६- सूरदास जी का पद- इसका कोई विशेष विवरण ज्ञात नहीं है।

१०—सूरसागर—इस यंथ की अनेक हस्ति वियां प्राप्त हुई हैं। इसमें श्री भागवत की कथा वर्षित है और पदों की संख्या २१००० है।

११—स्रसागर—इस मंथ में ज्ञान, वैराग्य और भिक्त का वर्णन है। मंथ के छादि और छांत के पदों का आरंभ श्री रामचंद्र के नाम से हुआ है।

१२—एकादशीमाहात्म्य—इसमें वंदना, हरिश्चन्द्र तथा रोहितारव की प्रशंसा और कथा-वार्ता खादि का वर्णन है। ६३ पदों में प्रथ समात्र हुआ है।

१३ - रामजनम — इस ग्रंथ में राम-जन्म का वर्णन है। ग्रंथ-रचना ६४० पटों में संपन्न हुई है।

१८—साहित्यलहरी −इसकी रचना सूरसागर से पीछे हुई है। इसमें छुळ पद सूरसागर के भी सम्मिलित हैं --सूरसागर के भी वे पद जो पांडित्य-प्रदर्शन के उदाहरण कहे जा सकते हैं। इन्हें टप्टकूट संवंधी पद कहा जाता है।

१४-सूरसारावली-इसे सूरसागर की विषयानुक्रमणिका

ऐसा नहीं माना जा सकता। इसके फुटकर पदों से ज्ञात होता है कि उनकी रचना समय-समय पर होती रही होगी और अंत में उनका संकलन कर लिया गया होगा। सूरसारावली के एक पद से ज्ञात होता है कि सूरसागर को उसका वह रूप उनके जीवन में ही प्राप्त हो गया था और उसमें एक लाख पदों का संग्रह था। पद इस प्रकार है—

> कर्मभोग पुनि ज्ञान उपासन मय ही भ्रम भरमायो । श्री वल्लम गुरुतत्व सुनायो लीला भेद बतायो ॥ ता दिन से हरि लीला गाई एक लक्ष पद बंद । ताको सार स्र मारायिल गावत परमानंद ॥ तब बोले जगदीश जगतगुरु, सुनो मूरमम गाथ । तृ कृत मम यश जो गावैगो, सदा रहे मम साथ ॥

इस पद से ज्ञात होता है कि सूरसारावली के समाप्त होने तक एक लाख पदों की रचना हो चुकी थी। इस प्रकार उनके इससे अतिरिक, आगे-पीछे के पदों की कुन मंख्या का योग सना लाख के लगभग अवश्य हो गया होगा।

शिवसिंह सेंगर ने अपने शिवसिंहसरोज में वताया है— "इनका वनाया सूरसागर प्रंथ विख्यात है। हमने इनके पद साठ हजार तक देखें हैं।"

चौरासी वैष्णवों की वार्ता में भी इसी संवंध में एक लेख मिलता है—

"सुरदास ने सहस्रावधि पद कीये हैं, ताको सागर

### ही कहना चाहिये।

१३—नलदमयती यह यंथ सूरदास का है या अन्य किसी दूसरे लेखक का निर्णय नहीं हो पाया है यह डाक्टर मोती चंद के कथनानुसार यह यंथ वास्तव में "नलदमन" नाम का सूकी प्रेमाल्यान है।

उस प्रकार कुल मिलाकर सूर के १६ प्रथ बताये जाते हैं। इनमें से सूरमागर ही पूर्ण-प्रमाणित सिद्ध होता है। अन्य प्रयों में कुछ तो अप्रमाणित हैं औं कुछ सूरसागर के ही अंश अथवा सुरमागर की कथान्तु के ह्यांतर-मात्र।

सुर की तभी रचनाएं ब्रज्ञमाया में ब्रस्तुत हुई हैं और सुर ही क्या, उनके परवर्ती रोप बायः सभी कृष्ण-भकीं ने अजनापा का ही बयोग किया है।

सरमागर की अनेक अतिलिपिया आप्त हुई हैं। लखनक और यंबर्ट में उमका प्रकाशन भी हुआ है। इन प्रकाशित नथा प्राथिति, सभी काषियों का आधार लेकर नागरी प्रचारिणी सभा ने भी संबन १६६० वि० में प्रसिद्ध विद्धानों की तत्वाव-भागत में उसका प्रकाशन किया।

स्रकास जो संयम् १४८० विच में दीवित हुए। दीनित होने से पने उन हा चिलियाना श्रांसद हैं। दीजिन होने पर ही उन्होंने नाम्यन लेला डा बनान आरंग हिया। इसलिये इस मंग हा रचनारंग संयम १४८० है पश्चाम ही गानना चाहिये। इस मंग हा निर्माण हिसी निश्चिम निधि पर हो गया होगा, दशवें स्कंध को पूर्वाई तथा उत्तराई नाम के दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। सागर के स्कंधों का विस्तार सूर ने अपनी दृष्टि के अनुसार किया है। इन स्कंधों का साधारण परिवय इस प्रकार से है:—

प्रथम स्कंथ - इसमें २१६ पद हैं। इनमें अधिकांश पदों का संबंध विनय से है। कथाभाग अनेक विषयों से संबंधित है, परंतु उसका कोई कम नहीं है। यह कथा नाम-वर्णन और संवाद रूप में है। संवाद के द्वारा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की महत्ता प्रकट की गई है। इसमें तुलसी की तरह दास्यभाव अपनाया गया है। इस दास्यभावना की विशेषता के कारण ही लोगों ने इसका नाम सूर की विनयपत्रिका रख लिया है। श्री वियोगीहरि का कथन है कि इस स्कंध का कथाभाग सूरसागर की समाप्ति पर वृद्धावस्था में लिखा गया था, परंतु विनय के पद वे वल्लभाचार्य के शिष्य वनने के पूर्व ही लिख चुके थे। इन्हीं पदों को तो वल्लभाचार्य ने सुर का विवियाना कहा होगा।

द्वितीय स्कंध —यह ३० पदों का है ! इसमें कुछ पद तो अत्यंत सरस भावपूर्ण हैं, परंतु अधिकांश भाग जो ज्ञान, मिक, ब्रह्मा तथा चोवीस अवतारों की उत्पत्ति के वर्णन से भरा है, उसमें काव्य की सरसता और भावापन्नता का अभाव हो गया है ।

तृतीय स्कंध-इसमें १८ पद हैं। इस स्कंध में उद्भवः

कहिये, सो मय जगत में प्रसिद्ध भये।" इस उल्लेख में सवा लाज के स्थान पर केवल सहमानिथ का ही उल्लेख है, जो कि इज़ारों के छर्थ में प्रयोग हुआ है और भाव में असंख्य रूप में प्रहण हो सकता है। इस प्रकार सवा लाख की किंवदंती की तो इससे पुष्टि नहीं हो पानी, परंतु इतना स्पष्ट है कि ये पद गर्ना भारी संख्या में रचे गये होंगे और संभव है कि यह सवा लाल पद भी "वदुसंख्या" का ही प्रतीक हो।

### सूरसागर

म्रसागर महात्मा स्रेदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें उनके कवित्व की छाप है। स्रदास की रचना प्रबंध रूप से नहीं हुई चित्र वह एक गीतिकाव्य है। भिक्त के आवेश में विक्त हैकर स्रदाम जी मौक्कि पद गाया करते थे; उन्हीं पर्दों का नंबर स्रमागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्रसागर में जीनद्भागवन के कम का धानुसरण किया गया है। अधिक भाग उनके दशम कांच, जिसमें कृष्ण की अजलीला वर्णित है, पर निर्मर है। सागर को अभिद्भागवन को अनुकृतिनाव करना संपन्त में त्या स्थान को प्रमुक्तिनाव करना संपन्त में त्या से पर में वर्ष में सागर को भाग भी नहीं आ पाया है। इस का में सुरूप पर नयंद्व के गीनगीविद्द का प्रभाव मानना पद्गा।

न्द्रसागर सपमुच एक अपूर्व तंत्र है। प्रेम, काव्यस्य भीर संगीत की यह विदेशी अपने संगम पर रक्षणभसागर बन जानी है। भागवत के अनुसार सागर में भी १२ महंत्र हैं और सर्वस्व है। इस स्कंध की पद-संख्या शेष संपूर्ण स्कंधों की पद-संख्या से पांच गुणी है। इस स्कंध में कृष्ण-जन्म से लेकर मधुरा-गमन तक की कथा वर्णित है।

दशम स्कंघ का उत्तराई - इसमें १३ मनों में कृप्ण-कथा का उत्तराई रखा गया है।

दशम स्कंध के पूर्वार्द्ध में कृष्ण का जन्म, मथुरा से गोकुल-गमन, पूतना श्रादि असुर शिक्तयों का वध, नामकरण आदि संस्कार, घुटनों के वल चलना. चंद्र खिलौना मांगना, भोजन करना, माखन चोरी करना आदि लीलाएं वर्णित हैं। आगे राधा का संयोग हो जाता है। गोचारण, कालीदह, वस्त्र-हरण, सुरलीलीला, गोवर्धनलीला, दानलीला आदि के वर्णन इनसे आगे आते हैं। आगे चलकर रास, मान और मूला हैं।

दशम स्कंघ की कथा को तीन भागों में वांटा जा सकता है। पहले भाग में ऋषा की वाललीला है और उसमें वास्तल्य का आधिक्य है। दूसरे भाग में राधा-ऋष्ण का मिलन हो जाता है। यहां पर शृंगार का केवल-मात्र संकेत ही किया जाता है। आगे इसी भाग में ऋष्ण पूरे रसिक हैं और सारी कथा सयोग शृंगार से भर जाती है। वियोग भी है, परंतु आभास-मात्र। और तीसरे भाग में है गोपियों का विरह-वर्णन तथा अमरगीत का वाहुल्य।

दशम स्कंध के उत्तरार्द्ध में राधा और कृष्ण के चिरत्रों का विकास अवश्य हुआ है, परंतु काव्य की मौतिकता उसमें

# स्रकान्य का सेंद्वांतिक आधार

चौरासी चैटण्वों की वार्ता में लिखा है कि महावशु वल्लभाचार्य ने भागवत श्रोर सुवोधिनी टीकाएं सुरदास को समभाई — "जो सूरदास को रांपूर्ण सुवोधिनी स्कुरी । सो श्री श्राचार्य महाप्रभून ने जान्यों जो लीला को श्रभ्यास भयो ……" श्रादि । इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि छुट्ण के पूर्ण बहा होने का सिद्धांत सूरदास ने बल्लभाचार्य से लिया । इस पूर्ण बहात्व के श्राधार से सूर के छुट्ण मूलहूप में निगु ण हैं।

उनके एक पद से उनके सिद्धांतों का पर्याप्त स्पष्टीकरण हो जायेगा। पद यह हैं—

''मदा एक रम एक ग्रखंडित, ग्रादि ग्रनादि ग्रन्त । कोटि कत्प बीतत निर्दं जानत, विहरत जुगल सरुप ॥ सकल तन्त्व ब्रह्मंडदेव पुनि, माया सब विधि-काल । प्रकृति पुरुप श्रीपति नारायण, सब हें ग्रंश गोपाल ॥ कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासन, सब ही भ्रम भरमायो । श्री वल्लम प्रभु तन्त्व सुनायो, लीला भेद बतायो ॥''

मन बाणी को ग्रगम ग्रगोचर सो जान जो पावे॥ रूप रेख गुण जाति जुर्गात विनु निरालंव मन चिक्तत थावे। सव विधि ग्रगम विचार्राह ताते सूर सगुण लीला पद गावे॥"

( प्रथम स्कंघ, पद २ )

निर्गुण ब्रह्म संसार को लीला दिखाने के लिये ही सगुण रूप धारण करते हैं, इसका उल्लेख नीचे के पद में किया गया है—

> "वेद उपनिषद् यश कहें निर्गुणिहि बतावै। सोई सगुण होई नंद की दांबरी बंधावे॥" (प्रथम स्कंध, पद ४)

वस्तुतः वात ता यह है कि सूर हमारे सामने धार्मिक गुरु के रूप में नहीं अपितु भक्त-किव के रूप में आते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या भी उनका प्रमुख लच्च नहीं था। उनके हृद्य में तो अपने कृष्ण का लीलामच रूप समाया हुआ था। और फिर, उस समय की स्थिति भी ऐसी ही थी कि बल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य होते हुए भी किसी धार्मिक विवेचन की प्रमुख आवरयकता नहीं पड़ती थी। उनके धर्मगुरु बल्लभाचार्य और गुरुपुत्र विद्वलाचार्य अभी जीवित थे। धार्मिक और दार्शनिक गुरिथयां सुलमाने का भार अभी उन्हीं पर था। इसीलिये उन्हीं किसी धार्मिक अथवा दार्शनिक पद्धति में पैर फंसाने की आवरयकता नहीं पड़ी। फिर वे इस योग्य थे भी तो नहीं। 'चौरासीवातो"

"महाविष्णुस्वरूप श्रीकृष्ण अखंड (पूर्ण) ब्रह्म हैं। वे अनादि हैं, उपमारहित हैं, एकरस (सदा निर्विकार) तथा आनंदमय हैं। वे युगल रूप से विद्वार करते हैं। कोटि कल्प व्यतीत हो जाने पर भी वे इसका अनुभव नहीं कर सकते (उनके निकट काल की कोई गित नहीं है), वही पंचिंशिति तत्त्व और ब्रह्मांडदेव हैं। काल और विधि आदि सभी माया हैं। प्रकृति, पुरुप, श्री (लद्मी) और उनके पित नारायण सभी तो गोपाल (महाविष्णु) के अंश-मात्र हैं। कर्म, योग, ज्ञान, उपासना ये सभी तो उस अर्थात् विष्णु से आच्छादित हैं।"— यही वह उपदेश है जिसके द्वारा वल्लभाचार्य ने सूरदास को वेट्णव-सिद्धांत तथा लीला-रहस्य का उपदेश दिया था।

इस पद से यह स्पष्टं है कि सूर के कृष्ण मूलरूप में निगुण थे, परंतु जनसाधारण के लिये अगम-अगोचर ब्रह्मरूप कृष्ण की रहस्यात्मकता तक पहुंच प्राप्त करना सर्वथा कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी था। इसीलिए सर ने भिक्त के चेत्र में अपने काव्य में कृष्ण की सगुणता स्वीकार की है, परंतु फिर भी स्थान-स्थान पर उन्होंने अपने सगुण कृष्ण में निगुण कृष्ण का आभास दिया है। इस कथन की पृष्टि में यह पद प्रस्तुत किया जा सकता है—

"य्राविगत गति कञ्च कहत न श्रावै। ज्यों गूंगे मीटे फल को रस श्रंतरगत ही भावै॥ परम स्वाद सब ही जु निरंतर श्रमित दीप उपजावे। विवेचना उन्होंने नहीं की। हां, सिद्धांतों का पालन श्रवश्य किया है।

महाप्रभु के सिद्धांतों के अनुसार सूर के ऋष्ण परमहा हैं, साधारणतया कृष्ण जी भगवान विष्णु के श्रवतार हैं श्रीर विष्णु त्रिदेवों में से एक हैं, परंतु पुष्टिमार्गियों के छप्ण त्रिदेवों--ब्रह्मा, विष्णु च्रौर महादेव- -इन तीनों ही से वड़े हैं। ये ही तो सूर के यहां "एकपुरुष" हैं। इन्हीं को उन्होंने नारायण भी कहा है। संसार का सृजन, पोपण श्रौर संहार वे ही तो करते हैं। वे ही सृष्टि का उपादान-कारण हैं। वे सचिदानंद हैं। जीव श्रीर प्रकृति भी उन्हीं से संभूत है। जीव की सत् और चेतना शिक्त भी उन्हीं से प्राप्त है । हां, आनंदताव तिरोभूत है। इसी प्रकार प्रकृति में सत् अपना गुण है और चेतना तथा आनंद के विशेषण तिरोभूत रहते हैं। इस प्रकार सत्-चित-त्रानंद-स्वरूप ब्रह्म से सत्-चित् आत्मा का श्रीर सत् हरप प्रकृति का जन्म हुआ। वस यही निर्भु शात्मक ब्रह्म (छुप्स) अपने गुणों के आविभीव और तिरोभाव से इस विश्व में उत्पन्न हुन्ना, परंतु जनसाधारण के लिये महाप्रभु ने कृष्ण के गोलोक की विस्तःर-पूर्वक कल्पना की । ऋष्ण अपनी राधा के साथ गोलोक में विहरते हैं और भक्त-आत्माएं सर्वेदा उनके साथ रहती हैं। भक्तों को आनंद देने तथा अपनी लीला का प्रदर्शन करने के लिये वे अवतार लेते हैं । यही गोलोक उनकी क्रीड़ास्थली वन जाने से "गोलाक" हो जाता है।

से ज्ञात होता है कि सूरदास को संस्कृत का ज्ञान भी वहुत कम ही था। भागवत की कथा भी तो उन्होंने स्वयं वंथ से नहीं पढ़ी थी; यह ज्ञान तो उन्हें गुरुष्यताप से ही प्राप्त हुआ था। पुष्टिमार्ग के धार्मिक सिद्धांत भी उन्होंने गुरुमुख से ही सुने थे—

"मायाकाल कळू नहिं व्यापै, यह रस रीति जु जानी । स्रदास यह सकल समग्री, गुरु प्रताप पहिचानी ॥"

( प्रथम स्कंध, पद २१७ )

पुष्टिमार्ग के सिद्धांतीं का अध्ययन महाप्रमु के निम्न-लिखित तीन यंथों से किया जा सकता है—

> १—वृहत्त्रयी का अनुभाष्य । २ —भागवत की सुवोधिनी टीका । ३—पोडश यंथ ।

इन्हीं तीन शंथों के द्वारा उन्होंने अपने मत की पुष्टि में प्रमाण दिये हैं। संप्रदाय के सत्संगों और बैठकों में बैठ-बैठ-कर उन्होंने उपरोक्त शंथों के उपदेश सुने होंगे, और उन्हीं को अपनी रचना में सैद्धांतिक मित्ति के रूप में जमा लिया होगा, परंतु फिर भी भूल नहीं जाना चाहिये कि सूर ने बहाभाचार्य के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से रच्या करने का भार नहीं उठाया था। उन्होंने तो उन सिद्धांतों को मौलिक रूप से केवल मात्र स्पष्ट ही किया है। महाप्रमुके सिद्धांतों की कोई सूदम के लिये पुष्टिमार्गी भक्त की भिक्त भी सख्यभाव से युक्त होनी चाहिये। वही सख्यभाव सूर के पदों में व्यापक है। फिर भी इतना तो निश्चय से कहा जा सकता है कि पुष्टिमार्ग की दीचा ते चुकने पर भी सूर की दैन्य भावना और विनम्नता लुप्त नहीं हो गई—वह उनके पदों में वरावर बनी रही।

पुष्टिमार्ग ने भक्ति का मार्ग इतना सुलभ कर दिया कि उसके सामने भगवरप्राप्ति के अन्य सभी साधन व्यर्थ से दीख पड़ने लगे। वहां कप्टसाध्य भक्ति की आवश्यकता नहीं रह गई । कठिन साधना-योग, हठयोग, यज्ञपूजन की कोई त्र्यावश्यकता नहीं थी । सूरसागर में भक्ति के सभी प्रकारों का उल्लेख है। पुष्टिमार्ग में दास्यभक्ति वर्जित होते हुए भी सूरसागर के विनय संबंधी पदों में वह अपना एक स्थान रखती है। मुरली-स्तुति में वही दास्यभावना तो है। रूपासिक भक्ति के स्वरूप में साधारणतया वहीं भावना है ही। कृष्ण का रूप वखानते सूर थकते नहीं । दानलीला में यह रूपासिक स्पष्ट है । नंद यशोदा के वात्सलय में वात्सल्यासिक की भक्ति का रूप है। गोचारण-वर्णन में ग्वालों की कृष्ण के प्रति प्रीति में सख्य-भक्ति का रूप है। गोवर्धन के प्रसंग में पूजासिक है। भ्रमर्ीत के द्वारा गुणमाह स्यासिक का उदाहरण मिलता है। श्रीर इन सबसे बढ़कर रही कांतासिक की भिक्त-भावना। रस पत्त में इसी कांतासिक को शृंगार कहा जाता है। सूरसागर में गोपियां कृष्ण की परकीया नायिका के भाव में प्रस्तुत हुई उनके भक्त ही नंद श्रीर यशोदा वन जाते हैं श्रीर वे ही गोपी, ग्वाल का रूप धारण कर लेते हैं। इसे ही हम महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांतों का धार्मिक पन्न कह सकते हैं।

त्रहा की निकटता की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन "पुष्टि" माना गया है। पुष्टि क्या है ?—भगवान् का अनुग्रह। यह अनुप्रह ही भगवान् के अनुप्रह का मुहताज है। वस यही त्राचार्य वल्लभ का पुष्टिमार्ग है । आचार्य का कथन था कि जनसाथारण के लिये मर्यादा-मार्ग का साधन सुगम नहीं। सर्वसाधारण के लिये पुष्टिमार्ग की अवतारणा की गई थी। पुष्टिमार्ग को उन्होंने मर्यादा-मार्ग से ऊंचा माना है। उनका कथन है कि ज्ञान और योग द्वारा जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है वह तो पुष्टि से-अनुमह से मिलने वाली मुक्ति से नीची श्रेणी की है, इसलिये भक्त को भिक्त और आत्मसमर्पण द्वारा भगवान् के अनुप्रह की प्रतीचा करनी चाहिये । अनुप्रहपाप्त मुक्त-श्रात्मा को परमात्मा (कृष्ण) के साथ गोलोक-विहार प्राप्त होता है। इस भिक्त और आत्म-समर्पेण में किसी प्रकार का जातिवंथन का विचार व्यर्थ है। कोई भी आत्मा अपने पवित्र उद्योग से पुष्टि-पथ पर चलकर गोलोक-विहारी कृष्ण के साथ विहार प्राप्त कर सकती है। उसमें तो स्त्री की भी पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त है।

इस पुष्टि की प्राप्ति के लिये विविधाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी गोलोक्द-विहार में सख्यभाव की प्राप्ति

में इस भिक्त-साहित्य के निर्माण के पश्चात् रीति ग्रंथों के प्रणयन की वारी ही न द्याती । वल्लभाचार्य की पुष्टि और सूर की उत्कट कांतासिक ने ही भिक्त के चेत्र में नायिकाभेद का वीजारोपण किया । प्रत्यच्च न होकर यह वात परोच्च रूप में ही रही, परंतु इतना तो स्पष्ट हो है कि हमारे प्रृंगार अथवा रीतिकाल की भिक्त का मार्ग-निर्माण सूर-साहित्य के द्वारा ही हुआ । उनके भ्रमरगीतों में योग और साधना पर चोटें करने का प्रयोजन सिवाय रूपासिक-प्रसार के और कुछ नहीं प्रतीत होता । इसी रूपासिक ने परकीया नायिका के प्रेम में सौंद्र्य-भावना की उत्तेजना उत्पन्न की जिसने नारीधर्म की मर्यादा को जड़ से उखाड़ ही दिया । समस्त स्रसागर इस वात का साची है कि सूर की इस सख्य-भिक्त का स्थान भगवान से भी बढ़-चढ़ गया था—

### प्रीति के वश्य में हैं मुरारी।

-प्रीति के वश्य नरवर वेष धार्यो प्रीतिवशकरज गिरिराजधारी ॥

फिर भगवान का यह अनुप्रह भी बड़ा अद्भुत रहा। पुष्टिमार्ग की भिक्त की कल्पना एक अत्रो ही रंग धारण कर गई।

सूर के मत में भिक्त का स्थान योग श्रीर वैराग्य, दोनों से ऊंचा है। सूर की मुिक-कल्पना भी शुद्धाद्वेतवादियों की मुिक-कल्पना के समान ही है। सायुख्य मुिक उनके लिये इच्छित नहीं। उनके यहां तो सिन्ध्य मुिक की चाह है, जिसके

हैं। रिसकों का भी ऐसा ही मत रहा है कि स्वकीया के प्रेम में यह तीव्रता अं.र आकर्षण कहां है जो परकीया में मिलता है।

अय ऐसी सरल पद्धांत को प्राप्त करके मिक के अन्य किसी जिटल मार्ग में टकर मारने कीन जाता। इसी माधुर्य-भिक्त ने मर्यादा-प्रमुख राम-भिक्त को भी न पनपने दिया। इस कृष्ण-भिक्त के साम ने जहां मर्यादापुरुषोत्तम भगवान राम की भिक्त असमर्थ हुई वहां ही निगु शियों के प्रेममार्ग और ज्ञानमार्ग भी फीके ही तो पड़ गये। भिक्तमार्ग में इस कृष्ण-भिक्त ने अनेक मनचले रिसकों को भी एक वार अपनी मांकी से चौं प्या ही दिया। निःसंदेह इसी रिसकता ने हमारे साहित्य को नंददास की देन दी; मीरा दी; रसखान, घनानंद और पद्माकर प्रदान किये; परंतु भारतीय मर्यादा की डगमगाती नेय्या को कोई तुलसी-सा खेवैया कहां दिया।

कृष्णकाव्य में पृष्टिमार्ग की इस मधुर शृंगार-धारा ने रिमक भक्तों को भले ही सब कुछ दिया हो, परंतु भारतीय चारित्य सत्ता को तो कोई वल दिया नहीं । कृष्णकाव्यकारों के द्वारा भारतीय नारी की सम्मान-महत्ता को जो ठेस लगी वह हमारे साहित्य, धर्म श्रोर नैतिक बल के लिए शोभकारी सिद्ध न हो सकी। हमारा विश्वास है, यदि कृष्ण-भिक्त में इस शृंगारभावना की प्रवलता न हो पाती को हमारे वहां स्वकीया श्रोर परकीया नायिकाश्रों के भेदोपभेदों के ऊपर जो बड़े-बड़े प्रंथ लिख गये, वे न लिख जाते। शायद हमारे साहित्य के इतिहास

(ग) सूर-साहित्य का गौरव,

उनका

मात्-प्रेम—वात्सल्यवर्णना, शृङ्गार—भ्रमरगीत—हृश्कृट पद्

¥

सूर का मात्-प्रेम--वात्सल्य-दर्शना

सुर की वात्सल्य-वर्णना हमारे साहित्य की श्रमूल्य निधि है। हिंदी साहित्य में ही क्या, संभवतया संपूर्ण भारतीय साहित्य में भी उनके जोड़ का वात्सल्य का चतुर चितेरा नहीं मिल सकेगा। उनका अकेला वात्सल्य-वर्णन ही उनके यश को श्रमर रखने के लिये पर्याप्त है। इसीलिये तो उन्हें वात्सल्य-रसावतार कहा जाता है। सुर ने इस रस को कुछ ऐसा अपना लिया है कि वात्सल्य का नाम लेते ही सूर का सान हो श्राता है

द्वारा मुक्त होने के अनंतर भी गोलोक में भगवान का संग प्राप्त रहेगा और लीला में भाग लेने की सुविधा भी प्राप्त रहेगी।

सूर-साहित्य में राधा की "दार्शनिक कल्पना" सूर की अपनी मौलिकता है। उन्होंने राधा को ब्रह्म की आह्वाददायिनी चित्-शिक्त माना है और विद्यापित से प्रभावित होकर कृष्ण की प्रेयसी के रूप में दिखाकर ब्रह्म की शिक्त का रूप दे दिया है। इसी युगलमूर्ति की सगुगा गुगागाथा का गान उनके यहां मुक्ति का द्वार बताया गया है।

निर्गुणियों की माया यहां भी न्यापक रही है। ब्रह्म वस्तुतः निर्गुण है और माया त्रिगुणात्मक है। तीनों गुणों द्वारा वह सृष्टि का निर्माण करती है और विश्व की प्रत्येक किया पर उसका अनुशासन है, परंतु यह सब वह करती है भगवान की इच्छा से ही, उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं। यदि यह संसार माया के वश में है, तो माया ब्रह्म के वश में है। सूर के अनुसार माया की अपनी कोई सत्ता नहीं, वह तो ब्रह्म का ही अंशमात्र है। सृष्टि के आदि में ब्रह्म से ही जनम लेकर वह प्रलयकाल में ब्रह्म में ही लीन हो जाती हैं। वस्तुतः माया और कुछ नहीं, वह तो ब्रह्म की ही एक अभिन्यिकमात्र है।

संचित्र रूप से यही तो सूरकाव्य का संचित्र सैद्धांतिक विवेचन है। पग चलने भी लगे। मां, भाई और वावा को पुकारने भी लग पड़े। मां का हृदय इस हश्य में रम-रमकर रह गया—

"कान्ह चलत पग द्वै-द्वै धरनी। वैठि जात पुनि उठत तुरत ही सो छवि जाय न चरनी।"

#### तथा

"कहन लगे मोहन मैया-मैया। पिता नंद सों बाबा-बाबा, ग्रम् हलधर सो मैया॥ मिन खंभन प्रतिभिंब विलोकत नचत कुंवर निज पैया। नंद जसोदा जूके डर से यह छवि ग्रमत न जैया॥"

वाल कन्हाई दिन-दिन चढ़ने लगे और साथ ही उनका वालहठ मो विकसित होने लगा। मां का हृदय अपने लाल को दो ही दिन में स्वस्थ कुमारावस्था में देखने का इच्छुक है। बच्चा शीव ही बड़ा हो। िकतना अच्छा होगा वह दिन जिस दिन कन्हाई बड़ा होगा। परंतु, वह दूध पिये तब न! मां ने लालच दिया—वेटा, दूध पियोगे तो चोटी बड़ी हो जायेगी। भोले ने विश्वाश में दूध पी लिया। एक हाथ में दूध का कटोरा था, दूसरे में चोटी। दूध सारा पिया गया, परंतु चोटी वालभर भी न बढ़ी। एक नहीं, अनेक वार यही नाट्य होता है। एक दिन खिज ही एड़े आखिर। वोले—

"मैया, कविह बहुँगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई यह ग्रजहूँ है छोटी॥ तुं जो कहत बल की बेनी ज्यों हुँ है लोवी मोटी। श्रीर सूर का नाम लेते ही वाल-कृष्ण की मूर्ति श्रांखों के श्रागे नाचती हुई प्रतीत होने लगती है। वस यही तो सूर श्रीर वात्सल्य का अन्योन्याश्रय संबंध है। भौतिक नेत्र देने के बदले उस श्रंथे संत को ज्ञानचल्ल तो मिले ही, साथ ही माता के उदार हृदय की कोमलानुभूति भी प्राप्त हो गई। उस बैरागी महात्मा के वाल-वर्णन में जो स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता श्रीर मार्मिकता श्रा पाई है वह किसी गोद-भरी मां को भी कहां मिल सकेगी। इसी पर तो किसी ने कर डाला था—"तत्व-तत्व सूरा कही।" बालस्वभाव की बौनसी चेष्टा है जिसका वर्णन सूर के पदों में न हुआ हो। जन्म-रिन से लेकर कुमारावस्था के मध्य तक की एक-एक घड़ी सूर के पदों में श्रवह मुंह बोल पड़ी है।

कृष्ण का कोमल स्वरूप श्रभी पालने में विकस रहा है। देल-देलकर मां का हृद्य फूला नहीं समाता। वहीं उसकी श्रपार श्राशाओं का पुंज है। मां की मनोभिलापाओं में उसका पावन हृद्य मांक उठा है। कितनी उत्सुकता है मां के मन में—

"जमुमित मन द्रामिलाप करें।

क्रिय मेरी लाल घुडक्यन रैंगं क्य घरनी पग है धरै।

क्य नंदिई कि बाबा बोलें, क्य जननी कि मोहि रेरे।

क्य मेरी द्रांचरा गहि मोहन, जोइ-सोइ कि मोसों भागरे।।"

मां की मनोकानना सफलीभूत हुई। कन्हेंचा दो-दो

कन्हें या, वड़े भैया वलदाक के साथ खेलने के लिये वच्चों में चले जाते हैं। कभी हंसी में दाक ने कुछ कह दिया। वस माता के दर्वार में अभियोग लगाकर न्याय का प्रार्थना-पत्र पेश कर दिया गया।—देख न मेरी भोली मां, दाऊ वड़ा शैतान है। मुभे स्वयं भी खिजाता है और साथियों से भी सुभे अपमानित कराता है। तू भी तो उसे कुछ नहीं कहती। कहे भी क्यों! छोटा समभकर मुभे ही मार लेती है। पिटना-छितना सब मेरे ही तो भाग्य में है न!—

"मैया, मोहि दाऊ बहुत खिजायो।

मो सो कहतु मोल को लीनों, तोहि जमुमित कब जायो।।

कहा कहों इस रिस के मारे, खेलन हों निह जात।

पुनि-पुनि कहतु कौन तुब माता, कौन तिहारो तात॥

गोरे नंद, जसोदा गोरी, तुम कत स्थाम सरीर।

चुरकी दै-दै हंसत खाल सब, सिखै देत बलबीर॥

त् मोही को मारन सीखी, दाउहि कबहु न खीजै।

मोहन को मुख रिस समेत लिख, जसुमित श्रांति मन रीभै॥"

श्रिभियोग वड़ा संगीन था और करुणाभरे स्वर में न्याय की प्रार्थना की गई थी। मां ने लाड़ले को गोद में विठा लिया, मुख चूमा और न्यायाज्ञा सुना डाली—

"सुनहु कान्ह, बलभद्र चवाई, जनमत ही को धूत। सूर स्थाम मोहिं गोधन की सौं, हों जननी तू पूत॥" सूर, तुम्हें भी मां का सुलभ हृदय मिला होगा!—' काचो दृध पियावत पचि-पचि देत न माखन रोटी॥"

सूर केवल वच्चों की रूठान से ही परिचित हों, यह वात नहीं। दुलारे को वहकाकर वहलाया कैसे जायेगा, यह भी उन्हें अच्छी तरह ज्ञात है। मां ने तुरंत कह दिया— "वेटा, चोटी वढ़ाने के लिये काली का दूध पियो न; तुमने कोई काली का दूध थोड़ा ही पिया है, अभी तो तुम धौली का ही दूध पीते रहे हो। वेटा—

"कजरी का पय पियहु लाल तत्र चोटी बाहै।"

ये लाइले वच्चे अपनी जिद के कितने अड़ियल होते हैं। सूर का वाल-कृष्ण भी जिद कर वैठा; उसे चांद चाहिये खेलने के लिये—

> "मैया, में तो चंद खिलोना लैहीं। जैहीं लोट धरनि पर अवही, तेरी गोद न ऐहीं॥ सुरभी को पय पान न करिहीं, बेनी सिर न गुहैहीं। तैं हीं पृत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहेहीं॥"

श्रड़ तो भारी थी, परंतु माता ने चतुराई से समभा ही लिया। कितना सुंदर उपाय निकाल लिया; वोलीं—

"याने याक बात सुनु मोरी, बलदाक बहु न जनेहीं। हंसि समुभावति कहति जसोदा, नई दुलहिया व्येहीं॥ तेरी सीं मेरी सुनि मैया, यबहि वियाहन जैहीं। सरदास वै कृष्टिल बसती, गीत सुमंगल मैहीं॥" लेकर नंदरानी के दर्बार में उपस्थित हो गई। पर पांच-सात साल का वचा, क्या उसमें चोरी करने का हौसजा हो सहता है! फिर अपने ही घर में क्या कोई कमी है किसी वस्तु की! कन्हें या और चोरी! मां को विश्वास नहीं आया—

"मेरे गोपाल तिनक सां, कहा किर जाने दिध की चोरी। हाथ नचावित द्यावित ग्वालिनी, जो कह कह करे सो थोरी॥ कब छीके चिद्ध माख़न खायो, कब दिध मटुकी तोरी। द्यंगुरिन किर कबहूं निहं चाखत, घर ही मरी कमोरी॥"

एक वार—दो वार—चार वार सही, परंतु ये उल्हाने तो प्रतिदिन की वात वन गये। श्राखिर कोध श्रा ही गया मां को। धमकाकर पूछा—कन्हैया, सत्य वोलो वेटा, वात क्या है ? वचा वोल उठा—भोली-भाली

'मैया मेरी, मै नाही दिध खायो। ख्याल परें ये सखा सबै मिलि, मेरे मुख लपटायो॥ देखि तुही, छीके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो। तुही निरिख नान्हे कर अपने, मै कैसे दिध पायो॥" और देखिये चतुराई—

"मुख दिध पोछि कहत नंद-नंदन, दौना पीठि दुरायो।"
चातुर्ये की वाणी ने यशोदा का कोध ढीला कर दिया।
मां का हृदय करुणार्द्र हो उठा। गोपियां भी भोते की वाक-चातुरी पर आंखें भर लाई। तभी तुरंत—

"डारि साढि, मुसकाय तनै गहि सुत को कंठ लगायो ॥"

"मोहे गौधन की सीं, हीं जननी त् पूत" - किन मार्मिक शब्दों से श्रोता की हत्तंत्री को फंकृत कर दिया तुमने। "गोधन की सों, में मां हूँ —तू पुत्र है बच्चे!"—इन्हीं दो शब्दों में वात्सल्य साकार हो उठा है।

चस्का बुरा! मां कहती है—बेटा कन्हैया, दूध पी! बेटा मांगता है माखन-रोटी। घर में माखन, ब्रजमर में मक्खन, पर कृप्ण के भाग्य में थोड़ा-सा भी नहीं। मक्खन जैसी वस्तु का चुराना कोई बुरा थोड़ा ही है। कोई शराव तो नहीं कि चोरी से पीने पर बदनामी का भय हो। दल-बल सहित चोरी को निकल पड़। चोरी में सौजन्य कैसा। मक्खन स्वयं ग्याया, कुछ बच्चों को खिलाया; वर्तन फोड़े, दूध दही इधर-उधर विग्वरा छोड़ा। साथ पड़े बच्चों को छेड़कर जगा दिया और ख्रवसर मिला नो बछड़ों को भी खोलकर भगा दिया—

"गोग्म स्वाड स्वान लिखिन, भाजत भाजन भानि।
वहीं माठ इक बहुत दिनन को, तादि कियो दस हक।।
गास्त्रन स्वात, दूध लें हारत, तेपत देह दही।
ना पाछ पग्हु के लिखिन, भाजति छिरिक मही॥
चोग ग्रिकि चतुगई मीखी, जाइ न कथा कही।
गापर सुर बछुक्यनि हीसत, बन-बन फिरित बही॥"

एक दो दिन ही बात हो तो सहा भी जाये, श्राये दिन की चोरियों ने गोपियों को तंग कर दिया। वेचारी शिकायत "में बरज्यो के बार कन्हाई,

भली करी दोउ हाथ बधाये।"

फिर मां के चरणों पर गिरकर हा-हा खाकर कहने लगे लगे—

''स्यामहि छोड़ि, मोहि वरु वांधै।''

मेरी कठोर मां, न बांध नन्हें भाई को तू। कितना कठोर है तेरा जी जो तिनक से अपराध पर इतना कष्ट दे रही है। कहते हैं, इतने में यमलार्जुन गिर पड़े और कृष्ण बंधन-मुक्त हो गये। बताते हैं, आज यमलार्जुन के अभिशाप की अवधि समाप्त हो गई थी, परंतु हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि बात्सल्यातिरेक से करुणा के गीलेपन ने यमलार्जुन की जड़ को गीला कर दिया था; अर्द्रातिरेक से जड़ें हिली और उखड़ गयी; कृष्ण बंधन-मुक्त हो गये।

बाल-लीला और माखनचोर-लीला ही नहीं, वात्सल्य को उमड़ाने वाले चित्र सूर ने और भी अनेक प्रस्तुत किये हैं। वचा चाहे कितना ही वड़ा क्यों न हो जाये, परंतु मां के लिये तो फिर भी वह बचा ही है।

कंस के बुलावे पर दोनों लाडले अकलर के साथ मधुरा गमन के लिये तैयार हो रहे हैं—उ हें जाने का चाव चढ़ा है, पर इस प्रवास का प्रभाव माता के हृदय से पूछो ! वह करुण स्वर से पुकार उठती है,—अर कोई रोको मेरे वचों को मधुरा जाने से। पर वात इतने पर ही तो समाप्त नहीं हो गई। चोर चोरी से गया तो क्या हेरा-फेरी से भी गया! आदत छूट ही न सकी। आखिर एक दिन ऐन मौके पर पकड़े ही गये। गोपियों ने समभ लिया था कि आज कन्हें या को कोई भी यहाना नहीं मिल सकेगा। वोलीं—

"स्याम कहा चाहत से डोलत।

प्छे से तुम बदन दुरावत, सूचे बोल न बोलत ॥
सून निषट ग्रंधियारे मंदिर, दिध भाजन में हाथ।
ग्राम कहि कहा बनै हो ऊतर, कोऊ नाहिन साथ ॥"

स्याम कुंब्रेक चाणों के लिये सकपका गये, परंतु तु ते ही सूर का काव्यत्व उनकी वाणी पर बोल उठा—

> ंमें जान्या यह घर श्रपना है, या धोखे में श्रायो । देलत हैं। गोरस में चींठी, काइन की कर नायो ॥"

याखिर एक दिन मां का क्रोध सीमा को लांघ उठा— पकड़ा और दोनों हाथ यमलार्जुन युत्त से बांध दिये। नन्हें हाथों में रसी का यह कठोर बंधन !—सभी ने उलाहना दिया। व्ययं गोपियों ने इस कठोरता पर यशोदा को बहुत भला-बुरा कहा। इतने में दाऊ भी किसी चोरी से लौट कर आ पहुंचे। दादा को देखते ही अनुज की आंखें वह निक्लीं, हिलक-हिलक कर रोने लगे। चल भैया ने कन्हें या को गले लगा लिया। मां क उर से बन्धन तो नहीं खोल सक, परंतु आंखें उनकी भी भर आई। कह उठे— "तेरी यह जीवन-मूरि, मिलिहि किन माई १ महाराज जदुनाथ कहावत तेरो तो वह कुंवर कन्हाई ॥"

कन्हैया ने कहा—मां, मैं यादवों का नाथ तो हूँ, परंतु तरा, "कुंवर कन्हैया" ही हूं। और सूर ने कहा—

"रोम पुलिक, गदगद सब तेहि छिन्, री. जलधारा नैनिन बरसाई ।" — 187

इस जलधारा में खारापन थोड़ा ही था। यही तो मातृप्रेम था। इसी प्रेम-समुद्र का मंथन करके तो सूर ने अमृत-तुल्य वात्सल्य रत्न हमारे साहित्य को प्रदान किया था। वात्सल्य की सभी अवस्थाओं का जैसा सजीव वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा भारतीय साहित्य में अन्यत्र तो दुर्लभ ही है।

"स्र स्र तुलसी सिन" वाली उक्ति का आधार वास्तव में उनकी मातृप्रेम-वर्णना ही थी। हमारे साहित्य में सूर के परवर्ती कवियों ने भी वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है, परंतु वहां सब कुछ सूर की जूठन-सी ही प्रतीत होती है। तभी तो छालोचकों ने कहा है—"स्र ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही स्र है।" इसी सत्य से प्रभावित होकर तो प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन ने कहा था—

"िकधौं सूर को सर लग्यो, किधौं सूर की पीर। किधौं सूर को पद लग्यो, तन मन धुनत सरीर॥" "वह ए गोधन हरी कंस सब, मोहि बंदि ले गेलो। इतनौ दी सुख कमल नैन मो, ग्रांखियन ग्रागे खेलो॥" पर इस विपदा में कोई भी सगा न निकला, लाल चले ही गरे। जाते-जाते हिचकी-बंधी वाणी से शीव लौट श्राने को श्रामह कर दिया।

चले गये और गये भी बहुत से दिन व्यतीत हो गये। राह चलते राहगीरों के हाथों संदेश जाने आरंभ हो गये—

"सूर पथिक ! सुनि मोहि रैनि-दिन बड़ो रहतु जिय सोच ।

मेरो श्रलक लड़ैतो लालन ह्वै है करत संकोच ॥"

पर फिर भी न श्राये लाइले। बड़े ताने भरे शब्दों में
स्थाने की श्रापील की—

"वह नातां निह मानत मोहन, मनो तुम्हारी धाय।"

लो न सही, मां न मानों कोई वात नहीं, मुक्ते धाय
समभकर ही एक वार दशैन दे जास्रो मेरे लाल!

सूर के इन करुणभरे शब्दों में मां के हृद्य का वात्सल्य इतका पड़ रहा है।

कहते हैं सूर्य-ग्रहण के अवसर पर कन्हें या दल-वल से कुरु त्तेत्र पहुंचे और उधर से गोप-गोपियों सिहत नंद और यशोदा भी। भेंट हुई; कृष्ण-बलराम ने माता-पिता के चरण छुए। प्रेमाधिक्य से माता की तो वाणी ही रुक गई—असीस देते ही न वना; मूर्छित होकर गिर पड़ी। कन्हें या लिपट-लिपट कर रोने लगे। वोले—

का मन-ललचावक नायक वनकर ही रह गया। भले ही भक्तों ने अपनी मानसिक तल्लीनता के लिये कृष्ण को इस रूप में सिज्जत किया होगा; भले ही तत्कालीन आचार्यों ने निराशित जनता को उस समय धीरज बंधाने के लिये इस कल्पना को एक अकाट्य युक्ति के रूप में स्वीकार किया होगा, परंतु यह मनवाने का दावा नहीं किया जा सकता कि छुट्ए की राधा, उसकी अन्य-गोपियां, मुरली-माधुरी तथा लीला-क्रीड़ाएं समाज की युवतियों के सम्मान को सुरिच्चत रख सकने में समर्थ हो सकीं। अस्तु ! कुछ भी सही, गुरुडमवाद की गोद में पत्ती इस रसिक भिक में अनेक रिसया-छैला गोता लगाकर निकले। सूर के अपने ही जीवन में तो नगर-नारियों ने श्रीनाथ जी के मंदिर में आचार्य महाप्रभु के संग रास रचाये थे। आज ही नहीं, यह बात खटक तो उसी दिन गई थी। तभी तो कृष्ण-चरित्र को इस प्रकार दूषित होता हुआ देखकर मर्यादा-भक्त, भारतीय चेतना-प्रतीक महात्मा तुलसीदास ने विष्णु के मर्यादारूप **अवतार राम को साहित्य का विषय वनाने का बी**ड़ा उठाया था, परंतु खेद कि वह पथ इनका प्रशस्त नहीं हो सका। जनता ने इंद्रियानुभूतिजन्य सुखों के सामने मर्यादा के श्रेयस्कर पथ को न अपनाकर अपनी भूल को दोहरा ही तो दिया। यदि तुलसी की मर्यादा-महत्ता को जनता ने अपना लिया होता तो हिंदी साहित्य में भिक्त-प्रवाह के पश्चात् शृंगार-साहित्य की श्रवतारणा न हुई होती। खैर, जो भी हुश्रा उसके लिये सूर

## सूर का शुंगार

सूर की ख्याति की दूसरी वस्तु है इनको शृंगार-वर्णना। उनके यहां वात्सल्य तो अनुपमेथ रहा ही है, शृंगार भी अपने ढंग का और उनकोटि का ही बन पड़ा है। शुंगार के भेद हैं - सयोग और विप्रलंभ। जायसी की नागमती का विरह-वर्णन हिंदी साहित्य में विप्रलंभ श्रुगार का सर्वोत्कृष्ट उदाहर्ण है। उसको छोड़कर सुर शृंगार के सर्वोच कवि कहे जा सकते हैं। शृंगार की वह कौनसी अवस्था है जो सूर से अछूती रह गई हो। सूर की रिसकता तो सर्वविदित है ही। वे जिस रस में कभी भीग चुके थे उसकी अनुभूति उनसे विलग हो भी कैसे सकती थी। वस्तुतः प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति के लिये प्रवंध की अपेचा गीति-पद्धति कहीं अधिक प्रभावजनक होती है। और सूर के गीत तो मानों उनकी रिसकता से और भी सरस हो जाते हैं। विषय की तल्लीनता कवि की सफलता के लिये परम सहायक वस्तु है। इसी तल्लीनता की अनुभूति के लिये सूर उन भौतिक नेत्रों का परित्याग करके साधना-लीन हुए थे। यदि इस साधना के फलस्वरूप उन्हें अपने कृष्ण का मनमोहक, लुभावना चित्र अपनी अलौकिक फांकी से चमत्कृत कर भी गया तो अचरज की वात ही क्या! कृष्ण के चरित्र में इस शृंगारिकता ने कोई विशेषता उत्पन्न की हो यह तो हम नहीं मान सकते। महाभारत का वह नीतिकार—उपदेश मुगलकाल

नील वसन फरिया कटि पहने, वेनी पीठ रुचिर भक्तभोरी।
स्र स्थाम देखत ही रीभे, नैन-नैन मिलि परी ठगोरी,॥"
इस प्रथम दर्शन में ही वे परिचय बढ़ाने के लिये उत्सुक
हो उठे—

"व्भत स्थाम, कीन त् गौरी ? कहां रहत, काकी है वेटी, देखी नहीं कहूं बज खोरी।" जसने भी उत्तर दे दिया—

"काहे को हम ब्रजतन श्रावित, खेलत रहित श्रापनी पोरी।
स्वनित सुनित रहित नंद दोरा करत रहत माखन की चोरी॥"
उत्तर तो था चुभने वाला ही पर नारियों की न-न में
स्वीकृति का श्रामास पाने वालों की दृष्टि में कृष्ण के लिये
यह एक साधारण सी बात थी। परिचय हुआ—वदा श्रीर खूव
ही फुला-फला।

सूर के शृंगार में मुरली का माधुर्य भी अपना एक मोल रखता है। गोपियों की दृष्टि में यह मुरली सदा खलतो ही रही है। हर समय यही दुष्टिनी कन्हेया के खोठों का रसपान करती रहती है। तभी तो मुरली में गोपियों का सौतिया-डाह रहता है। प्रेम के प्रभाव ने गोपियों में मुरली के स्वर की सजीवता देखी और जी भर-भरकर कोसना आरंभ कर दिया—

"मुरली तऊ गोपालिह भावति। सुन री सखी । जदिष नृंद नंदिहि, नाना नाच नचाविति। ही एक-मात्र दोपी थे, यह भी हम नहीं कह सकते। हमारी इस मनोवृत्ति पर मुस्लिम-विलासिता का प्रभाव भी अपना रंग चढ़ा चुका था। और यह भी नहीं कहा जा सकेगा कि यहां सब केवल काले कोयले ही थे। नहीं, कुछ सच्चे हीरे भी इनमें थे ही, जिनमें सची भिक्त और सची अनुभूति का अंकुर उगा-विकसा और फला-फूला। ऐसे ही तथ्यवादियों में से भक्त-प्रवर रसखान का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जावेगा जो कि सूर की भांति ही रसिकों के मुहल्ले से आकर विरागियों की वस्ती में आ बसे थे।

सुर ने अपने शृंगार में राधा-कृष्ण के प्रेम को प्रमुखतया वाह्यार्थ-विधान से ही सिज्जित किया है। उसमें कीड़ा, विलास, रास, संयोग की विधियां और छेड़-छाड़ की बातें ही प्रमुख हैं। वियोग शृंगार में जिन संचारियों का प्रयोग रहा है, वे भी अधिक चमत्कारपूर्ण नहीं हैं। प्रेम की लीनता का वह रूप कम ही मिलता है जिनमें अनुभूतियों की व्यंजकता स्पष्ट हुआ करतीं है। पर छुछ भी हो, सूर की राधा हमारे साहित्य की अनुपम कृति है। राधा से कन्हैया का बचपन का संग है। उनके पहले आकर्षण के संबंध में देखिये—

"खेलन हरि निकसे व्रजखोरी।

किंट कछनी पीतांतर श्रोढ़े हाथ लिये भंवरा चकडोरी॥ गये स्थाम रिवतनया के तढ़, श्रंग लसत चंदन की खोरी। श्रांचक ही राधा तह देखी, नयन विसाल भाल दिये रोरी॥ ससा स्थार त्र्यो वन के पखेरू, धिक-धिक सबन करे।। कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उक्ति परे?"

इस प्रकार के अनेक परंपरागत उपालंभ सुर के वियोग शृंगार में मिलेंगे। किमधिकम्, सूर का यह शृंगार संयोग और वियोग, होनों रूपों में साहित्यिक दृष्टि से सर्वथा मौतिक और अनुपम रहा है। मले ही उसने प्रमाय कुछ भी उत्पन्न किया हो, परंतु एक रिसक का वोलता हृदय उसमें अवश्य है।

### सूर का अमरगीत

यूं तो उपालंभ-काव्य के रूप में "श्रमरगीत" शृंगार का ही एक श्रंग है, परंतु सृर के यहां इसका एक श्रीर ही प्रयोजन रहा है। सूर इसे केवल एक साधारण संवाद द्वारा शृंगार-सौंदर्य के लिये नहीं लाये। वस्तुतः वात यह है कि मध्ययुग के संतसाधक प्रभुदर्शन का एक-मात्र साधन ज्ञान को ही मान बैठे थे। इन ज्ञानाभिमानियों की गति को रोकने के लिये भक्ति को आगे लाना श्रमिवार्य था। ज्ञान श्रीर भिक्त का यह संवर्ष भारतीय श्राध्यात्मिक जगत् की वहुत पुरानी वस्तु है। यूं तो वल्लभाचार्य ने भी श्रपने श्राणुभाष्य में पृथक-पृथक ज्ञान श्रीर भिक्त दोनों को ही निर्थरक वताया था—

मुख्यं यदद्वैतज्ञानं तत्मिक्तमायेः देशव्यमिचारमावेष्येकतरदिति

राखित एक पांच ठाढ़े करि, ग्रिति ग्रिधिकार जनावित ॥ ग्रापुन पौढ़ि ग्रधर सजा पर, कर पह्नव सो पद पलुटावित । भ्रकुटी कुढिल कोप नासापुट हम पर कोप कंपावित ॥"

यही शृंगार रासलीला में अपनी चरमावस्था में पहुंच गया है। रास संबंधी एक पद में उसका अनुभव किया जा सकता है—

"मानो माई घन घन ग्रंतर दामिनि। घन दामिनि दामिनि घन ग्रंतर, सोभित हरि त्रज भामिनि॥ जमुना-पुलिन मिल्लका मनोहर, सरद सुहायी जामिनि। सुंदर सिंस गुन रूप रागिनिधि, ग्रंग-ग्रंग ग्रमिरामिनि॥ रच्यो रास मिलि रिसक राइ सो मुद्ति भई त्रजभामिनि॥ रूपनिधान स्थामसुंदर घन ग्रानंद मन विद्यामिनि॥"

इसी प्रकार सूर का वियोग शृंगार भी अति सुंदर रहा है। ऋष्ण के मथुरा-प्रवास पर गोपियों में जो विरह-सागर उमड़ा है उसका तो वार-पार ही नहीं मिल पड़ा है। जिस अनुपिश्यित में गोपियां रो-रोकर सूख गईं उस अनुपिश्यित में ये वृंदावन के वृत्त हरे-भरे क्यों हैं! गोपियां उन्हें ही कोसने लग पड़ती हैं।

"मधुवन, तुम कत रहत हरे ? विरह-वियोग श्यामसुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे ॥ तुम हो निलंज लाज नहिं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे । भागवत में भिक्त का महत्व प्रतिपादन किया जा रहा है, परंतु ज्ञान के विरोध में कुछ भी नहीं कहा गया! लेकिन सूर ने इस विपय को जिस रूप से प्रस्तुत किया है, हमारे साहित्य में वह निराले ही ढंग का है। सूर का यह "भ्रमरगीत" सूरसागर का सबसे महत्वपूर्ण वाग्वेदम्ध्य-भरा उपालंभ-काव्य है। इस संवाद में तर्क के स्थान पर जो मार्मिकता अपनाई गई है वह अनमोल रही है। ये गीत विप्रलंभ शृंगार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

भ्रमरगीत का कथा-उठान उद्धव के ज्ञान।भिमान से होता है। कृष्ण देखते हैं कि उद्भव ज्ञान के अभिमान में उद्भत होते चले जा रहे हैं। उथर बज से बुलावे पर बुलावे आ रहे हैं। वे सोचते हैं, चलो ऐसे समय इस ज्ञानिये को ही अपने जी की निकाल लेने दो। उद्धव को सम्मति दी जाती है-जान्त्रो, गोपियों को कह दो कि निर्गुण के ध्यान में लीन हों। सगुणता में क्या घरा है! इस निर्गुण को ज्ञान का प्रतीक समक्ता चाहिये और सुगुण को भिक्त का (सुर ज्ञान और भिक्त के प्रश्न को निर्गुरा चौर सगुरा के रूप में ले आते हैं )। उद्धय निर्गुणता की सारी दार्शनिकता ज्ञान के जहाज पर लादकर चल पड़ते हैं। उनका रथ आया देखकर जनभर की गोपियां घेरकर खड़ी हो जाती हैं। वस्तुतः पहले तो उन्हें यही भ्रम हुआ कि इस रथ में कन्हैया आये होंगे, परंतु निकट पहुंच कर निराश रह गईं। साथ ही कुछ कोध भी आया इन रंग के सर्पपस्वर्णाचलयोरिव ज्ञानभक्तयोस्तारतम्यं कथं वर्णनीयम् (३-३-३७)।

रहे तो सूर भी इसी मत के और उन्होंने अविगत और अञ्यक्त की महिमा भी गाई इसी दृष्टि से, परंतु संत संप्रदाय की ज्ञानधारा में जनसाधारण कहां शांति पा सकता था। वस्तुतः ज्ञान मस्तिष्क की वस्तु है और भिक्त हृदय की। इस मस्तिष्क के दांव-पेचों की गुरिथयों को सुलका सकना समाज के प्रत्येक प्राणी का काम नहीं। हां, हृद्य की भावना को विश्वास की तल्लीनता में वांध सकना उसकी अपेत्त। बहुत सरल है। भक्त अपनी भक्ति पर मोह कर सकता है। ज्ञानमार्गी की तार्किकता उसे वांधने में असमर्थ ही रह जाती है। तो, कुछ तो इस कारण श्रीर कुछ इस कारण कि दित्तण के अलवारों (शिव-भक्तों) के संपर्क में आये हुए अ।चार्य भी इससे प्रभाव प्रहण कर ही रहे थे, यह भक्तिपथ प्रशस्त होता चला गया। यह हम नहीं कहते कि भक्त-कवियों में निर्गृणियों के ज्ञानमहल पर चढ़ने और उसे अवगाहन करने की बुद्धि नहीं थी, और यदि उनमें योग्यता न होती तो निर्गुणियों की रहस्यवाणी के अनुसार ही दृष्टकूट के ढंग की रचना इनके यहां न होने पाती, परंतु जनसाधारण का उपकार उन्हें भिक्त-पथ में ही दीख पड़ा। इसिलये साधारण वृद्धियों के लिये भिक्त का पथ ही प्रचारित किया गया।

भागवत में भ्रमरगीत का प्रसंग न काव्य की हिष्ट से महत्वपूर्ण वन पड़ा है और न विषय-प्रतिपादन की हिष्ट से। पर वे वाज न आये, अपनी ही कहते गये; दूसरों की सुनी ही नहीं। गोपियों को क्रोध आया और लगाई फटकार— "ऊषो। होहु आगे तें न्यारे।

तुम्हें देखि तन ग्रधिक तपत है, ग्रद ग्राखिन के तारे।", ऊधो श्रपनी धुन के पक्के थे, फिर भी न रुके; कहते ही गये श्रपनी वात। उनकी श्रप्रिय वातों पर वे फिर खीज उठीं श्रीर वोतीं—

"ऊधो ! तुम ग्रपनो जतन करो ।

हित की कहत कुहित की लागै, किन वेकाज रतै ?
जाय करी उपचार ग्रापनो, हम जो कहत हैं जी की ।
कल्लू वहत कल्लुवे किह डरत, धिन देखियत निहं नीकी ॥"
उद्धव निर्गुण की चर्चा चलाते हैं तो गोपियां पूछती
हैं—महाशय इस निर्गुण का पूरा परिचय क्या है, इसके
माता-पिता का नाम तो वताइये कुपा करके !—

''निर्गुण कीन देस को बासी?

मधुकर हंसि समुफाई, सींह दें बूफति सांच न हांसी।।

को है जनक, जननि को किहयत, जीन नारि को दासी?

कैसो बरन बेस है कैसो केहि रस में ग्रामिलासी?''

उद्धव अपनी वक-वक रोकते नहीं तो उन्हें कहना ही
पड़ता है—

"सुनि है कथा कौन निर्गुण की रिचपिच बात बनावत सगुन-सुमेस प्रगट देखियत, तुम तृन की ग्रोड दुरावत॥" कालों पर, जो रंग के तो काले हैं ही, मन से भी काले ही निकल जाते हैं। उसने कुछ उपदेश दिया और उत्तर में उन्होंने सत्कार किया इन शब्दों में—

"विलग जानि मानहु, ऊधो प्यारे।
वह मथुरा काजर की कोठरि, जे ग्रावहि ते कारे॥
तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे।
तिनहुं मांभ श्रिधिक छुवि उपजत, कमलनैन मनियारे॥"

उन्हें उत्तर देने की सांस भी न आई कि माट यही संदेह उत्पन्न कर दिया गया कि कहीं उद्धव यहां भूल से तो नहीं आ गये। उद्धव, तुम भूलकर तो इधर नहीं आये, यदि कृष्ण ने तुम्हें जान-वूसकर भेजा है तो सचमुच तुम्हें मूर्ख वनाने के लिये ही—

> "ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने ॥ स्याम तुम्हें यहां नाहिं पठाये, तुम हो बीच भुलाने । व्रज वासिन सों तुम जोग कहत हो, वातहुं कहत न जाने ॥ सांच कहो तुम को व्रपनी सों, वृक्षति वात निदाने । सूर स्थाम जब तुमहि पठाये तब नेकहुं मुस्काने ॥

यस जान पड़ता है, कृष्ण ने तुम्हें इधर भेजकर तुम्हारे साथ ठट्टा ही किया है। या शायद तुम उनका संदेश ठीक-ठीक समम नहीं सके—

"अथो । जाय बहुरि सुनि ग्रावहु कहा कह्यों है नंदकुमार।"

हो सका है। यही ज्ञान पर भिक्त की विजय है। इस भिक्त के ब्राधार कृष्ण गुणहीन होकर भी निर्भुण से प्रिय लगे हैं—

"ऊनो कर्म कियो मातुल विष, मिद्रा मत्त प्रमाद। स्र स्थाम एते ख्रवगुन में, निर्गुन ते ख्रति स्वाद॥"

प्रेमी को उसके हृदय के विरुद्ध कुछ न कहा जाये। अपने विरुद्ध उसे प्रत्येक वात वात करती प्रतीत होती है। वियोग-संतप्ता गोपियां इसीलिये प्रत्येक वात का उत्तर कटे जले शब्दों में देशी हैं। और अपने मर्म को वाहरी ईसी से उके रहना तो भारतीय रमणी का एक परंपरा-प्रसिद्ध गुण है ही। फिर जिसे वे चाहती हैं उससे वढ़कर तो संसार में कुछ भी हो नहीं सकता। प्रिय के प्रेम के आगे मुक्ति भी उन्हें स्वीकार नहीं, तो योग लेकर वे क्या करें।

इस अलौकिक विरह-व्यंजना के साथ गोपियों का जो परिहास मिल गया है वह हमारे साहित्य की अनुपम वस्तु रहेगा। सूर सगुण की महत्ता स्थापित करने में किसी दार्शनिकता का रक्षण बहुण नहीं करते, बल्कि उनकी मार्मिक मनोमुग्धकारी सरस उक्तियां ही प्रस्तुत होती हैं। यही उनके मिकि-पन्न की अभिव्यक्ति है।

#### दृष्टकुर पद

भारतीय संत-महात्मात्रों की परंपरा में यह प्रथा वहुत

उद्भव ने वताया कि इस निर्गुण की अभिन्यिक के लिये योगसाधन की आवश्यकता है । गोपियां बोलीं, हम भोली वालिकाएं अहीरों की, हमें योग की क्या समभ पड़ेगी—

"ऊघो, हम ग्रयान मित भोरी,

जानें तेइ जोग की वातें, जे हैं नवल किसोरी ॥ सबतें ऊंचो ज्ञान तुम्हारो, हम ग्राहीरि मित भोरी ॥"

"योग" को श्लिप्टपद बनाकर जो उत्तर दिया गया उससे उद्भव की क्या गति बनी होगी इसका हमें पता नहीं। पर इतना स्पष्ट है कि इस पद में उन्होंने कुब्ए-वियोग के मर्म आघात को लज्जा के आवरण में व्यक्त कर ही दिया। तभी तो उन्होंने कहा—

"कथो जी हमहिं न जोग सिखैये। जोहि उपदेस मिलै हिर हमको सो व्रत नेम वतैये॥" श्रोर फिर, ये—

"ग्राखियां हरिद्रसन की भूखीं

केंसे रहें रूप-रस-रांची, ए बतियां सुनि रूखी॥"

गोपियों को अपने सगुण-सलोने के सामने निर्गुण वे-स्वाद—फीका लगता है। उद्धव का योग भी उन्हें स्वीकार नहीं। वे तो चाहती हैं अपने मोहन का योग—संयोग। जिस योग की वे चर्चा करते हैं उसने तो उन्हें वियोग ही अच्छा। इस रूप में निर्गुण भित्ति का आधार-स्वरूप ज्ञान उन्हें स्वीकार नहीं भाव में ज्याज भी चलती आ रही है। यमक, रूपक और रलेपालंकारों ने इस कार्य में वड़ा सहयोग दिया। और यमक तो मानों इस विपय की पूर्णतया अपनी ही वस्तु वन गया। इसे निम्न पद में अच्छी तरह सममा जा सकता है—

> "सारंग' समकर नोक नीक सम सारंग' सरस बखाने । सारंग' वस भय, भयवस सारंग', सारंग विसमें माने ॥ सारंग' हेरत उर सारंग' ते सारंग सुत ढिग ग्रावे । कुंतीसुत सुभाव चित समुभत सारंग' जाई मिलावे ॥ यह ग्रद्भुत कहिवे न जोग जुग देखत ही विन ग्रावे । स्रदास विच समें समुभ करि विपई विपै मिलावे ॥

इसी प्रकार एक पद में राधा का चित्र प्रस्तुत किया गया है—

"श्रद्भुत एक सुंदर वाग।

जुगल कमल पर गज कीड़त है, ता पर सिंह करत श्रनुराग॥

हिर पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर भूले कंज पराग।

रुचिर कपोत वसे ता ऊपर, ता ऊपर श्रमृत फल लाग॥

फल पर पुहुप पुहुप पर पल्लव, ता पर सुक पिक मृग मद काग।

खंजन धनुप चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मिख्धर नाग॥"

१—हरिन । २—रागविशेष । कृष्ण जी । ४—कमल । ५—कुंतीपुत्र कर्ण, यहां भाव है कान से । ६—हृदय

ही बुरे हंग से चली आई है कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी रहस्य प्राप्त किये हैं, उन्हें रहस्य ही बनाकर रख छोड़ा है। उन्होंने किसी भेद से परिचित होकर उसे सरल करके प्रचारित करने की इच्छा कभी भी नहीं की। ये हमारे संत-महात्मा कोई भी भेद उस समय खोलते थे जिस समय अपना श्रंतिम समय निकट ही जान लेते थे। और वह भी सर्वसाधारण के लिये नहीं श्रिपतु केवल उन्हीं चेले-चांटों के लिये जिन्होंने कि उनकी बहुत दिनों तक सेवा की हो। शायद ऐसा वे करते ही सेवा कराने के लालच से थे। कई संत-महात्मा तो ऐसे भी होते थे कि वे उन अमूलय रहस्यों को अपने साथ ही ले जाते थे और उनकी मृत्यु के पश्चात् न उनका नाम ही रह जाता था और न उनका महत्व ही। ऐसा करने में असली लालच तो केयल श्चियों पर श्रनुशासन जमाये रखने का ही होता था, परंतु कड़ने को चे यह भी कहते थे कि इस गृढ़ ज्ञान की प्राप्ति का अधिकार केवल तपोनिष्टों को ही हो सकता है। ऐसा करने में वह रहस्य अथवा छिपा हुआ ज्ञान कोई अधिकारी ही अपने प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता था। इसीलिये ये लोग सीवी-सादी वातों को प्रतीकों, संकेतों तथा पारिभाषिक शब्दों की शोट लेकर प्रकट करते थे। यही सांकेतिकता सिद्ध-संतों की रचना में मिलती है। कबीर के पदों में यही "उलटवांसियां" वनकर त्राई है और सूर के यहां "दृष्कृट" का नाम लेकर। यह प्रथा केवल पांडित्य-प्रदर्शनार्थ ही चली होगी और उसी

यह अद्भुत वाग राधा का सौंदर्ध-स्वरूप है। कमला में चरणों की और गज-क्रीड़ा में मस्तानी चाल की भावना रमी है। सिंह में राधा की पतली कमर की व्यंजना है। हिर पर सरवर कहकर किटमाग में स्थित नाभि का संकेत हुआ है। इसी सर पर गिरिवर से ताल्पर्य वत्तस्थल की पीनता से लिया गया है। कंजपराग में कुचाय-लालिमा की ओर संकेत है। क्योत में कंठ और अमृत फल में मुख की आभा अभिव्यंजित है। पुहुप शब्द चित्रुक के लिये तथा पक्षय ओठों के लिये प्रयुक्त हुआ है। शुक से नासिका-सौंदर्य प्रदर्शित किया गया है और पिक से स्वर-माधुर्य-भाव। खंजन हैं दो आंखें, धनुप दो भोंहें और चद्रमा मस्तक; फिर मिण्धर नाग स्पष्ट है ही यह वेणी जिसके अप्रभाग में सिदृर भरा है।

इसमें यमक का प्रयोग नहीं किया है विलक उपमेय को छिनाकर केवल उपमान के सौंद्र्य द्वारा रूपकातिशयोक्षि प्रस्तुत की गई हैं। इसी प्रकार एक पद में कृष्ण-सौंद्र्य प्रस्तुत किया गया है—

"गृह ते चली गोप कुमारि।
परक टाढ़ों देखि श्रद्भुत एक श्रनुपम मार ॥
कमल ऊपर सरल कदली कदली पर मृगराज।
सिंघ ऊपर सर्प दोई सर्प पर सिंस साज॥
मद्ध सिंस के मीन खेलत हम कांत सुजुक।
सर लिख भई मुद्दित संदर करत श्राङी उकि॥"

तो उन्हें अवातर ही कहना चाहिये। सूर के अतिरिक्त अन्य सभी कियों का वात्सल्य तो सूर का उच्छिष्ट-मात्र ही प्रतीत होता है। अपने भ्रमरगीतों में उन्होंने अपने प्रत्युत्पन्नमतित्व का प्रमाण दिया है और अपने दृष्टकूटों में रहस्यमयी साधना के अधिकारी होने का।

वात्सल्य, शृंगार, भ्रमरगीत और दृष्टकूटों के अतिरिक्त उनका शांतरस और प्रकृतिवर्णन भी अच्छा रहा है। शांतरस भिक्त का आधार है और इस प्रकार वह उनकी वात्सल्य-भाव की भिक्त का अंग हो जाता है तथा प्रकृति-चित्रण को शृंगार के उद्दीपन-विभाव का रूप प्राप्त हो जाता है। इस रूप में इन वस्तुओं को हमने पृथक्-पृथक् स्थान न देकर अपने विषय को संज्ञेप से प्रस्तुत करने का प्रयक्त किया है।

इस अवस्था में हम सूर को कृष्ण-काव्य-धारा का सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं। कृष्ण-भक्ति-धारा में आगे चलकर आने वाले कवियों में ऐसी कौनसी वात है जो उनमें न आ पाई हो। इसीलिये तो उनके किसी आलोचक ने कहा था कि—

"तत्त्व तत्त्व सूरा कही, तुलसी कही श्रन्टि।
वची खुची कविरा कही, श्रौर कही सब भूंठि॥"

सचमुच सूर ने पते की कही है—उसने तत्त्व की ही कही है।

सर्वसाधारण के लिये सुलभ नहीं होने दिया, परंतु यह भी उचित ही रहा; क्योंकि ऐसा होने से इस गूढ़ ज्ञान को खोजिया ही प्राप्त कर सकने का अधिकारी हो सका। जिसे लगन लगेगी वह पा लेगा। जिसमें सची तल्लीनता का अभाव होगा वह इन अनमोल मिण्यों का स्पर्श करके इन्हें अपवित्र नहीं कर पायेगा।

इसके अतिरिक्त ये रूपक साधकों के अपने मनों को भी खूब रिफाते रहे होंगे। उनकी अपनी दृष्टि किस वस्तु को किस रूप में देख पाती रही होगी, इसमें उनकी अनुभूतियां और योग ता की पहुंच कितना चमत्कार रखती होगी, यह सब उनकी सांकेतिकता से स्पष्ट हो जाता है। उनकी रचना में प्रयोग हुए उपमानों के रूप में अपने हुए संकेत केवल काव्य-परंपरा में आये उपमान ही नहीं थे, ये तो उनकी अपनी चमत्कार-पूर्ण बुद्धि का ही प्रकाशन था—और इसी में उनके महत्त्व का ममत्त्व रखा था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर छब्एकाव्य के सर्वोत्छ्रष्ट कवि हैं। केवल तुलसी को छोड़कर हमारे साहित्यभर में उनका स्थान सबसे ऊंचा है छोर नये प्रसंगों की सृष्टि करने में तो वे तुलसी से भी आगे हो गये हैं। भले ही सूर का काव्यक्तेत्र तुलसी की भांति व्यापक नहीं था, परंतु फिर भी जिस परिमित क्तेत्र में उसने उपनी वाणी का प्रेमामृत बहाया उसमें उसका कोई कोना सूना नहीं रहा। भिक्त के क्तेत्र में सूर का शृंगार और वास्त्रलय श्रानुटे ही हैं, बल्कि वात्सल्य का चंद्रहास अप्रज सुहुद, परम प्रेम पे मै पने। (श्री) नंददास आनंदनिधि, रसिक प्रसुहित रंग मने॥"

इस पद से ज्ञात होता है कि वे रामपुर श्राम के निवासी थे और चंद्रहास या तो उनके बड़े भाई थे अथवा उनके भाई के कोई मित्र। परंतु बड़े भाई के मित्र न मानकर यदि हम "परमोत्तम हृद्य वाले भाई" अर्थ कर तें तो अधिक उचित प्रतीत होता है। अस्तु!

नंददास को सूर का समकालीन ही माना जाता है, परंतु इनका रचनाकाल सूर की मृत्यु के उपरांत संवत् १६२४ में ही मानते हैं।

कहते हैं, ये पहले बड़े रिसक जीव थे। एक बार द्वारिका-यात्रा पर जाते-जाते मार्ग में सिंधुनद शाम में एक खत्रानी पर मोहित हो गये। द्वारिका-यात्रा तो भूल गये और उस खी के घर के चारों और चक्कर काटना आरंभ कर दिया। यही उनका दैनिक कार्य-कम हो गया। घर वाले इस बला से बचने के लिये छिपकर गोकुल को चल पड़े। इन्होंने भी पीछा न छोड़ा—उनके पीछे-पीछे वहीं पहुंच गये। अंत में गोसाई बिडलनाश्र जी का साचात् प्राप्त करके मोह-मुक्ति प्राप्त की और पीछे उन्हीं से दीचा लेकर श्रीनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगे। रिसकता उनकी तब भी बनी रही। श्रीनाथ जी की सेविका 'रूपमंजरी' से उनका अनन्य लगाव था और उसी के नाम पर 'रूपमंजरी' यंथ की रचना भी की गई थी। खैर,

## चतुर्थ अध्याय

\*

## श्रष्टछाप के श्रन्य कवि

公

### नंददास

कृत्या-भक्त कवियों में श्रष्टकाप की जो मानता है उसका उल्लेख पीछे हो चुका है। सूर इसी श्रष्टकाप के सर्वोच्च किय थे। सूर के पश्चात् जिस सर्वोच्च किय का नाम लिया जा सकता है, वह है नंददास। यदि उन्हें कृष्ण-काव्य-गगन का चंद्रमा कह दिया जाय तो श्रमुचित न होगा।

कुछ लेखकों ने नंद्दास को भक्त-प्रवर तुलसीदास का भाई वताया है, परंतु इस वात की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं मिलता। भक्तवर नाभादास के भक्तमाल में नंद्दास के संबंध में एक छुप्य इस प्रकार से मिलता है—

"लीलापद् रसरीति ग्रंथ रचना में नागर है सरस उक्ति जुत भिक्त रस गान उजागर॥ प्रजुर पयथ लों सुजस "रामपुर" ग्राम निवासी। सक्तल मुकुल संत्रलित भक्त पद् रेनु उपासी॥ के अनेक प्रसंगों में नंददास को अपनी मौलिकता और प्रतिभा का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है।

इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना "भंवरगीव" तो छापने ढंग की निराली ही वस्तु है। कृष्ण-भक्त कवियों में भ्रमरगीत लिबने को परिपाटी सूर से पड़ी। नंददास के अतिरिक्त हित वृ'दावनदास, महाराज रघुराजिंसह सौर सत्यनारायण कविरत्न ने भी भ्रनरगीत लिखे। रत्नाकर ने भी उद्भवशतक के रूप में श्रमरगीत की ही परंपरा निवाही, परंतु श्रमरगीतों में जो माधुर्य श्रीर प्रभाव नंददास ने प्राप्त किया वह अपन्य को नहीं मिल सका। सूरदास के भ्रमर्गीत का उद्धव जहां केवल कृष्ण का संदेश-बाहक-मात्र रह गया है, वहां नंद का उद्धव दार्शनिकता से परिपूर्ण झौर निज का व्यक्तित्व रखने वाला सिद्ध हुआ है। नंददास के उद्धव गोपियों को निर्गुरा की "निर्गुण निराकारता" का उपदेश देते हैं तो गोपियां किन अकाट्य युक्तियों श्रीर तर्कों के साथ उत्तर देती हैं—

> "जो मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खायो। पायन विन गो संग कहौ वन-वन को घायो १ ग्राखिन में ग्रंजन दयो गोवर्धन लयो हाथ। नंद जसोदा पूत हैं कुंबर कान्ह ग्रजनाथ॥"

इस प्रकार जिस तार्किकता के आधार पर सगुणता प्रकट करके निर्मुणवाद का खंडन किया है, देखते ही बनता है। वे जो भी कुछ थे, सही, परंतु उनकी यह रिसकता काव्य में एक अलोकिक माधुर्य बनकर चमकी। इसी माधुर्य पर मुग्ध होकर तो किसी ने कह डाला था—

"ग्रौर कवि गढ़िया, नंददास जिइया।"

नंददास की सर्वप्रसिद्ध रचना रासपंचाव्यायी है जो कि रोला छंद में तैयार हुई है। इसमें कृष्ण की लीला का सज्जित-सहित्यिक भाषा में वर्णन किया गया है। इस प्र'थ के अतिरिक्त इनके अनेकार्थमंजरी, भंवरगीत और अनेकार्थ नामपाला नामक प्र'थ भी प्रकाशित हो चुके हैं। इनके श्रतिरिक्त भागवत दशम स्कंध, रुक्मिग्णीमंगल, रूपमंजरी, मानमंजरी, विरहमंजरी, वानलीला, मानलीला, सिद्धांत-पंचाध्यायी, नामचितामणि, ज्ञानमंजरी, श्यामसगाई, सदामा-चरित भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। हितोपदेश और नासिकेत-पुराण-ये दो श्रौर प्रथ भी इनके रचे सुने जाते हैं। इनके साथ ही दो सौ से अधिक फ़ुटकर पद भी बताये जाते हैं। वैसे इन सवमें रासपंचाध्यायी श्रीर भंवरगीत की बहुत ख्याति है। रासपंचाव्यायी का मुख्य आधार श्रीमदुभागवत दराम स्कंध का पूर्वार्द्ध, अध्याय २६ से लेकर ३३ तक वाले ४ श्रध्याय हैं। साथ ही हरिवंश पुराण का श्राघार भी उसे प्राप्त रहा है। इसी प्रकार उसके माधुर्य, गतिप्रवाह और रौली में जयदेव के गीतगाबिर का अभास भी तीसरे आधार के हुए में सहायक रहा है। इन आधारां के रहते हुए भी पंचाध्यायी

रासपंचाध्यायी के निम्न पदों में करुणा का चित्र कितनी सजीवता के साथ चित्रित हुआ है —

"प्रनत मनोरथ करन, चरन सरसीम्ह पिय के। का कटि जहै नाथ, हरत दुख हमरे जिय के॥"

#### तथा

"कहां हमारी प्रीति कहां प्रिय ! तुव निङ्उराई । मनि पखान सौं खचै, दई तैं कछु न बसाई ॥"

भाषा श्रीर भावों की दृष्टि से भी नंद्दास का ऊंचा स्थान है। प्रवाह श्रीर गितशीलता में जो रसोद्भावना उठती है उससे कथन में एक वल-सा उत्पन्न हो जाता है। यही वल है जो हृदय को स्पर्श करने का प्रभाव रखता है। किव की श्रपनी वाणी में ऐसा प्रतीत होता है मानों उसमें कृष्ण-काव्य-काल का माधुर्य सिमटकर घनीभृत हो गया है। श्रीर भला यह होता भी क्यों न! श्राखिर दंददास श्रपनी रसिकता से पृथक् थोड़ा ही हो गये थे!

नंददास के ग्रंथ इतने भावपूर्ण हैं कि उनकी टक्कर लेने वाले ग्रंथ हिंदी में वहुत ही कम होंगे; और उनकी रासपंचाध्यायी को तो हिंदी का गीतगोविंद ही कहना चाहिये। रोला छंद लिखने में इनकी-सी सफलता शायद ही अन्य किसी कवि को मिली हो। इनका अनेकार्थ-माला-कोप तो हिंदी का सर्वप्रथम छंद-बद्ध-कोप है ही। उपारांभ देने में भी सूर की गोपियों से अधिक पदु नंददास की गोपियां दीख पड़ेंगी—

"कोऊ कहै, ग्रहो मधुप स्थाम जोगी तुम चेला, कुवजा तीरथ जाय कियो इंद्रिन को मेला। मधुवन सुधि विसराय के ग्राये गोकुल माहिं, इहां सबै प्रेमी वसें तुमरो गाहक नाहिं॥ पधारी रावरे॥"

कैसा उल्लू बनाया है वेचारे उद्धव को। कैसी वाक्-पटुता है गोपियों की, सारी ही चतुराई को हंसकर उड़ा डाला श्रोर उद्धव श्रयना-सा मुंह लेकर रह गये।

भंबरगीत का रोले और दोहे वाला यह सम्मिलन जब अपने अंतिम पद से आगे गीत के रंग में ढल जाता है नो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति छोड़ जाता है। प्रत्येक पद की दोहे के पीछे वाली पांचवीं पंक्ति हृदय को छनछना जाती है। भंबरगीत, गीति-काव्य के ढग की रचना है। कवि ने इसे संगीत के ढंग पर छदों में ढालकर कोरे तकी तथा दार्शनिकता वाले विषय का भी रस-सिक्त बना डाला है।

नंदरास ने अपने काव्य में अवस्थातुक्त श्रोज, प्रसाद श्रीर माधुर्य का अच्छा अथोग किया है। रसों में श्रंगार प्रधान रूप से प्रयोग हुआ है। साथ ही कहणा श्रीर हास्य के चित्र भी अच्छे प्रस्तुत हुए हैं। रासपंचाध्यायी के निम्न पदों में करुणा का चित्र कितनी सजीवता के साथ चित्रित हुआ है—

> "प्रनत मनोरय करन, चरन सरसीम्ह पिय के। का कटि जहै नाथ, हरत दुख हमरे जिय के॥"

#### तथा

"कहां हमारी प्रीति कहां प्रिय ! तुव निरुसई । मिन पखान सों खचै, दई तें कहु न वसाई ॥"

भाषा और भावों की दृष्टि से भी नंददास का ऊंचा स्थान है। प्रवाह और गितशीलता में जो रसोद्भावना उठती है उससे कथन में एक वल-सा उत्पन्न हो जाता है। यही वल है जो हृदय को स्पर्श करने का प्रभाव रखता है। कवि की श्रपनी वाणी में ऐसा प्रतीत होता है मानों उसमें कृष्ण-काव्य-काल का माधुर्य सिमटकर घनीभूत हो गया है। और भला यह होता भी क्यों न! श्राखिर दंददास श्रपनी रसिकता से पृथक् थोड़ा ही हो गये थे!

नंदरास के य'थ इतने भावपूर्ण हैं कि उनकी टकर लेने वाते य'थ हिंदी में बहुत ही कम होंगे; और उनकी रासपंचाध्यायी को तो हिंदी का गीतगोविंद ही कह ना चाहिये। रोला छंद लिखने में इनकी-सी सफलता शायद ही अन्य किसी कवि को मिली हो। इनका अनेकार्थ-माला-कोप तो हिंदी का सर्वप्रथम छंद-वद्ध-कोष है ही।

#### कृष्णकाव्य की रूपरेखा

उपालंभ देने में भी सूर की गोपियों से अधिक पटु नंददास की गोपियां दीख पड़ेंगी—

> "कोऊ कहै, ग्रहो मधुप स्थाम जोगी तुम चेला, कुवजा तीरथ जाय कियो इंद्रिन को मेला। मधुवन सुधि विसराय के ग्राये गोकुल माहिं, इहां सबै प्रेमी वसैं तुमरो गाहक नाहिं॥ पधारी रावरे॥"

कैसा उल्लू बनाया है वेचारे उद्धव को। कैसी वाक्-पटुता है गोपियों की, सारी ही चतुराई को हंसकर उड़ा डाला श्रोर उद्धव श्रयना-सा मुंह लेकर रह गये।

भंवरगीत का रोले और दोहे वाला यह सिम्मलन जब अपने अंतिम पद से आगे गीत के रंग में ढल जाता है तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति छोड़ जाता है। प्रत्येक पद की दोहे के पीछे वाली पांचवीं पंक्ति हृदय को छनछना जाती है। भंवरगीत, गीति-काव्य के ढग की रचना है। कि व ने इसे संगीत के ढंग पर छंदों में ढालकर कोरे तर्क तथा दार्शनिकता वाले विषय को भी रस-सिक्त वना डाला है।

नंदरास ने अपने काव्य में अवस्थानुक्ल श्रोज, प्रसाद श्रीर माधुर्य का अच्छा उपयोग किया है। रसों में शृंगार प्रधान रूप से प्रयोग हुआ है। साथ ही करुणा श्रीर हास्य के चित्र भी अच्छे प्रस्तुत हुए हैं। नहीं है। कहते हैं, अपने अंतिम श्वासों में एक पद गाकर देह विसर्जन की थी। वह पद यह है—

"मो मन गिरिधर छुवि पै ग्राटक्यो। लिलत त्रिमंग चात्त पै चिलकै, चिलुक चारु गॅिड ठढक्यो॥ सजल स्याम-धन-चरन लीन है, फिरि चिति ग्रानत न भटक्यो। कृष्णुदास किये प्राण निछावर, यह तन जग-सिर पटक्यो॥

#### परमानंददास

परमानंददास कन्नीज के रहने वाले कन्नीजिया नाह्यण थे। संवत् १६०६ में इनका वर्तमान रहना सिद्ध है। इन्होंने वल्लभाचार्य से दीचा ली थी। इनका लिखा 'परमानंदसागर' प्रसिद्ध है। इसमें इनके रचे न३४ पद संगृहीत हैं। इनकी रचना में इनकी मिक की तन्मयता स्पष्ट लिच्चत होती है; तभी तो अनेक कृष्ण-भक्त आज भी इनके पदों का गान करते सुने जाते हैं। इनकी रचना की सरसता के संबंध में प्रसिद्ध है कि इनके एक पद ने वल्लभाचार्य को तन-मन की सुधि भुलवा दी थी। इनका एक पद देखिये—

"व्रज के विरही लोग विचारे।

निन गोपाल ठगे से ठाड़े, श्रित दुर्जल तन हारे॥ मात जसोदा पंथ निहारत निरखत सांभा सकारे। जो कोई कान्ह-कान्ह कहि बोलत, श्रेखियन बहत पनारे॥

### कृष्णदास

श्रष्टलाप के किवयों में भक्त कृष्णदास का नाम भी वड़े सम्मान का है। इनकी जन्म-मर्ग की तिथियों का तो ठीक पता चलता नहीं; हां, इनका किवताकाल संवत् १६०० के लगभग माना जाता है।

ये जाति के शूद्र थे। इन्होंने वल्लभाचार्य से दीका ली थी। श्राचार्य जी के बड़े कृपापात्र थे, उन्हीं की कृपा-दृष्टि से कुछ समय तक मंदिर के मुखिया भी रहे। कहते हैं, एक बार विदृलाचार्य पर श्रप्रसन्न हो गये और उनका मंदिर-प्रवेश वंद कर दिया। महाराज बीरबल आचार्य जी के कृपापात्र थे, इसिलये उन्होंने कृष्णादास जी को बंदी कर लिया। मंदिर के मुखिया की गिरफ्तारी से भी आचार्य को दुःख ही हुआ, इसिलये स्वयं कहकर इन्हें मुक्त कराया।

इनकी रचना का विषय केवल राधा-कृष्ण-शृंगार-वर्णना ही है। सूर और नंद के पश्चात् श्रष्टछाप में इन्हीं की कविता सर्वोत्तम है। इनका लिखा 'जुगलमानचिरत' छोटा-सा प्र'थ मिलता है। इसके श्रतिरिक्त भ्रमरगीत और प्रेमतत्त्व-निरूपण नामक दो प्र'थ और भी सुनने में श्राये हैं। कुछ अन्य फुटकर पद भी यत्र-तत्र देखने में श्राये हैं।

इनकी रचना में सूर और नंद का-सा रस-निर्वेह्ण नहीं वन पड़ा है। हां, मिक का अतिरेक अन्य भक्तों से कम से दीचा ली थी। इनके रचे तीन प्रंथ मिलते हैं:—भिकि-प्रताप, हितजू को मंगल और द्वादश-प्रताप। इनके श्रतिरिक्त कुळ फुटकर पद भी मिलते हैं।

### छीतस्वामी

ये भी विहल के शिष्य थे। इनका समय भी चतुर्भुजदास के लगभग ही समभाना चाहिये। कभी ये मधुरा के धनी पंडा थे। महाराज वीरवल जैसे इनके यजमान थे। कहते हैं, ये वड़े अक्लड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, परंतु पीछे जब विहलाचार्य ये दीचा ले ली तो शांत-स्वभावी बन गये। इनके छुछ फुटकर पद ही मिलते हैं। इनके लीला-संबंधी पदों में शृंगारिकता, मधुरहा और सरसता का अच्छा समावेश रहा है।

### गोविंदस्वामी

ये जाति के सनाह्य ब्रह्मण और अंतरी के रहने वाले थे। पहले विरक्त की भांति महावन में रहते थे, फिर पीछे विटल के शिष्य हो गये। गोवर्धन पर्वत पर इनकी कुटी थी। अब यह स्थान "गोविंदस्वामी की कदंब खंडी" के नाम से प्रसिद्ध है। ये जैसे अच्छे किव थे वैसे ही पक्षे गवैये भी। प्रसिद्ध गायक तानसेन तक भी इनका गान सुनने के लिये इनके पास जाया करते थे। इनके रचे कुछ-एक फुटकर पद ही मिलते हैं।

यह मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे। परमानंद स्वामी विनु ऐसे, जैसे चंद्र विनु तारे॥"

### कुंभनदास

ये गोवर्धन के समीप जमुनावतो गांव के रहने वाले थे। "वार्ता" के अनुसार गोरवा जाति के थे और ग्वाले का काम करते थे। कुंभन पूरे विरक्त महात्मा थे। वैसे ये परमानंद के समकालीन थे। तितिचा की भावना उनमें कूट-कूटकर भरी थी। मान-सम्मान की भावना से बहुत दूर रहने वाले वे एक ही भक्त थे। किसी समय सम्राट् अकवर के बुलावे पर फतहपुर सीकरी चले गये थे। सम्राट् से सत्कृत होकर भी इन्हें जन्मभर यही खेद रहा कि वे शाही बुलावे पर सीकरी क्यों गये। वही मर्म-व्यंजना उनके निम्न पद में स्पष्ट हुई है—

> "संतन को कहा सीकरी सो काम ? ग्रायत जात पनिहयां ट्रंग, विसरि गयो हरिनाम ॥ जिन को मुख देखे दुख उपजत, तिन करिवे परी सलाम । कुंभनदास लाल गिरधर विनु, ग्रीर सबै वे काम ॥"

इनके रचे कुछ फुटकर पद ही मिलते हैं जिनमें कन्हैया का वालचरित और प्रेमलीला वर्णित है।

### चनुभु जदास

चतुर्भुजदास कुंभनदास के पुत्र थे। इन्होंने विद्वलाचार्य

राधावल्लभीय संप्रदाय के भक्त-कवियों में इसी मत के प्रवर्तक हितहरिवंश श्रीर उनके शिष्य हरीराम व्यास तथा ध्रुवदास का नाम प्रमुख है। इस मत के अनुयायियों ने युगल-मूर्ति की उपासना को ही आदर्श भिक्त माना है। इस मत के कवियों ने राधा-कृष्ण की शृङ्कारकीड़ा का वर्णन किया है। इस प्रकार की वर्णना में राधा का स्थान कृष्ण की अपेक्षा स्वाभाविकतया अधिक रसमय तथा मोहक वन पड़ा है।

गौदीय संप्रदाय में गदाधर भट्ट और सूरदास मदनमोहन का नाम प्रसिद्ध है। इसी प्रकार निवार्क मत में निवार्क मतांतर्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास और श्रीभट्ट प्रसिद्ध कवि कहे जाते हैं। आगे इन्हीं मतों के प्रसिद्ध कवियों का खेल करेंगे।

### राधावल्लभी मत



### **हितह**िरवंश

ये संवत् १४४६ में मथुरा के निकट वादगांव में उत्पन्न हुए। इनके पिता का नाम केशवदास और माता का नाम तारावती था। पहले ये माध्व मतावलंबी पोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे स्वप्न में राधिका जी से प्रेरित होकर राधावल्लभी नाम का अपना अलग संप्रदाय चलाया और वृ'दावन में राथावल्लभ जी की मूर्ति स्थापित करके वहीं विरक्तभाव से

### पंचम अध्याय

2

## भक्ति-युगीन कृष्ण-भक्ति में अन्य मतों का प्रादुर्भाव

कृष्ण-भिक्त के प्रमुख आधार पुष्टिमार्ग का वर्णन हो चुका है। कृष्णकाव्य की अमूल्य निविस्वरूप ये पुष्टिमार्गी किव जो कुछ कह गये, उससे आगे कथन की गुंजाइश कम ही थी। अपने समय में पुष्टिमार्ग का प्रभाव देश की हिंदू जनता पर पूर्ण रूप में रहा होगा। टोडरमल, बीरवल और मानसिंह जैसे राजा-महाराजा जिस मत के आचार्यों और महंतों के शिष्य और यजमान रहे हों, अकबर ने भी जिस मत की गदी के लिये जातिपुर और गोकुल के प्राम प्रदान किये हों, उसके उत्कर्ण की सफलता में भहा संदेह हो क्या हो सकता था।

पुष्टिमार्ग के अतिरिक्त कृष्ण-भक्तों के कई संप्रदाय और भी थे जो उस समय हमारे काव्य का भंडार संपन्न करने में लगे हुए थे। इनमें राधायल्लभी, गौड़ीय और निवार्क संप्रदायों के नाम उल्लेखनीय हैं।

है। पहले ये गौड़ संप्रदाय के बैप्एव थे, पीछे हितहरिवंश के शिष्य होकर राधावल्लभी हो गये। उनका शास्त्रार्थ-महारथी होना बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं, एक बार इन्होंने वृ'दावन में जाकर दितहरिवंश जी को भी शास्त्रार्थ के लिये ललकारा था, परंतु उनकी विनयवाणी को सुनकर उनके शिष्य ही हो नये। फिर पीछे महाराज मधुकरशाह भी लेने आये, परंतु इन्हें वृ'दावन का वियोग प्रिय न लगा। कहते हैं, वे भगवान् की ऋषेचा भकों को अंचा मानते थे । जाति-गांति के भेद-भाव से उनके इदय में घृणा थी। इनकी लिखी रामपंचाध्यायी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक फुटकर पर भी रचे हैं। निम्न-लिखित दोहों में जाति-पांति-विरोधी भावना का स्वरूप र्गनहारिये--

> "व्यास कुलीननि कोटि मिलि, पांडन लाख पनांन , स्वपच भक्त की पानहीं, तुलै न तिन के मीम ॥ व्यास मिठाई विप्र की, तामें लाग बृंदाबन के स्वपच की, ज़्हीन खेबे

### श्रु बदास

इनके संबंध में ऋधिक कुछ ज्ञात नहीं; केवल इतना पता चलता है कि ये स्वप्न में हितहरियंश के शिष्य हुए थे। इनके लिखे सिद्धांत-विचार, रमरवावली, त्रजलीला, दानलीला,

रहने लगे। हितहरिवंश संस्कृत के विद्वान थे। भाषा-काव्य का भी उन्हें प्रौढ़ ज्ञान था, परंतु उन्होंने लिखा अधिक नहीं। फिर भी, जो कुछ लिखा है उसमें उनकी काव्य-माधुरी और हृद्य-स्पर्शता का अच्छा परिचय मिलता है। इनके फुटकर पदों का "हित-चौरासी" नाम से संप्रह हुआ है। इस संप्रह के अतिरिक्त इनकी फुटकर वानी भी मिलती है जिसमें सिद्धांत संबंधी पद हैं।

अपनी कविता-रस-माधुरी के कारण इन्हें छुट्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है; और इसमें संदेह भी नहीं, क्योंकि इनकी कोमल वर्ण-योजना के द्वारा अजभाषा काव्य की आभा के प्रसार में बहुत बड़ी सहायता पहुंची है।

यह उतकी रचना का एक पद है-

"रही कोऊ काहू मनहि दियें। गरे प्राणनाथ श्री स्थामा, सपथ करों तिन छियें॥ जे श्रवतार-कदंव भजत हैं, घरि दृढ़ व्रत जु हियें। तेऊ उमिंग तजत मरजादा, वन विहार रस पियें॥ खोये रतन फिरत जे घर-घर, कौन काज इमि जियें। हितहरिवंस, श्रनतु सचु नाहीं, विन या रसिंह लियें॥"

### हरिराम व्यास

ये ओरखानिवासी थे और ओरखानरेश मधुकरशाह के राजगुरु थे। इनका समय संवत् १६२० के लगभग ठहरता

तन्मयता मे अचेत हो जाया करते थे। उनका यह प्रभाव उनके सप्रदाय पर भी पड़ा। इसीलिये तो गौड़ीय संप्रदाय वालों का मुकाव कृष्णलीला और नामशीर्तन की ओर अधिक रहा। गदाधर भट्ट और सूरदास मदनमोहन इस समदाय के प्रसिद्ध कवि हुए जिनका उल्लेख आगे किया जायगा।

#### गदावर भट्ट

हनका रचना-काल सूर के लगभग ही है। ये दिल्ला ब्राह्मण थे। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत दुनाया करते थे। ये संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे। इसीलिये इनकी रचना में भाषा की जिटलता मानलती है, परंतु भक्त सुलभ हृदय की सरलता के अनुरूप पद-विन्यास का सौंदर्य भी उसमें रमा है। संस्कृत भाषा के अपर जैसा अधिकार इनका या वैसा कृष्ण-भक्त कांवयों में कम ही व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। इनका वोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता, केवल फुटकर पद ही प्राप्य हैं। ये पद ही ब्रजभाषा के लिय गौरव-भाजन-स्वरूप हैं। इनकी रचना सूर और नंददास की कावता से टवकर लेती है।

सट्ट जी सहाप्रसुर चैतन्य के परम ऋषापात्र थे और वृ'दावन में उन्हीं के निकट रहा करते थे।

डनकी रचना का आनंद निम्न पद द्वारा प्राप्त किया जा सकता है:--

बनविहार, रसविहार, भक्तनामावली आदि सभी छोटे-वड़े चालीस ग्रंथ हैं। इनके कुछ ग्रंथों से इनका रचनाकाल संवत् १६६० से १७०० तक अनुमान किया जाता है। अपनी रचना में इन्होंने पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैवा, दोहा और चौपाई का भी प्रयोग किया है। नीचे उनका एक सवैवा उद्धृत किया जाता है—

"खेलत फाग भरे श्रमुराग सो, लाड़िली लाल महा श्रमुरागी॥ तेंसिये संग मली सुठि सोहिनी,

श्रेम-सुरंग-सुधारस-पागी ॥

हं पिचकारी चितौनि छुबीली की, प्रीतम के उर श्रेतर लागी॥ यम की श्रोप, न छोर सनेह की, देग्वि सबै उपमा श्रुव भागी॥"

### गौड़ीय संग्रदाय

गोंड़ीय संप्रदाय पर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव रहा। प्रसिद्ध कृटण-भक्त गदायर भट्ट चैतन्य के शिष्य थे जो कि उन्हें भागवत सुनाया करते थे। इस शाखा वालों ने कृप्ण के गोपालक रवरूप को श्रपनी श्राराधना का विषय वनाया। चैतन्य कीर्तन के लिये बड़े प्रसिद्ध थे। वे नाम-जाप की होकर बृंदावन में आ रहे। वादशाद ने अपराध चना कर इन्हें वृताया भी, परंतु ये लौटकर गये ही नहीं। इनके कुछ फुटकर पद ही जिस-तिस के पाम मिलते हैं। रचना की सरसता सौर सरदास नाम होने के कारण इनके अनेक पर सरसागर में भी मिल गये हैं। इनका एक पद देखिये-

> "नवल किसीर नवल नागरिया। श्रपनी भूजा त्याम भज उपरि. न्याम भूजा ग्रापने उर धरिया। करत विनोद तर्रान-तनया-तट, स्थामा स्याम उमॅगि रस भरिया॥ लपदाइ गहे उर श्रंतर. मरकत मनि कंचन ज्यों जरिया। उपमा को धनदामिनि नाहीं, कदरप कोाटे बारने करिया। मूर मदन भोइन बल बोरी, नंद नंदन वृषभानु दुलरिया॥"

### निवार्क मन

नियाक मतानुयायियों की मिक्त में पारत्रहा कृष्ण प्रकृतिरूप राधा के साथ उपास्यदेव र्माने गये हैं। त्रहा, शिव तथा अन्य अनेक देवता भी उनके उपासक हैं। निवार्क भक्तों "नंद-कुल-चंद वृषभानु-कुल-केंग्सुर्दा,

उदित ब्रंदाविषिन विमल श्राकासे।

निकट बेष्टित मर्न्या ब्रंद वरतारिका,

लोनन-चकोर तिन रूप-रस-प्यासे॥

रसिकजन ग्रनुगग-उद्धि तजी मरजाद,

भाव ग्रगनित कुनुदिनीगन विकासे।

कदि गटाधर सकल विस्व ग्रसुरिन विना,

भानु-भव-ताप ग्राग्यान न विनासे॥"

## स्रदाम मदनशोहन

इनका असली नाम स्रव्यज था। जीवन में भिक्त का विकास होने पर उन्होंने अपने इष्टदेव मदनमोहन से अपने नाम को इतना संबद्ध कर लिया कि लोग उनका असली नाम ही भूल गये।

जाति के बाद्यण नथा चैतन्य संप्रदाय के बैंदणव थे। ये अक्वर के शामनकाल में संडीला स्थान के एक अमीन थे। इनका रचनाकाल सबत् १४६४ के लगभग अनुमाना जाता है। कहते हैं कि ये बड़े सत-सेवी जीव थे; जो कुछ कमाते थे वही साधु-संतों को खिला-पिला छोड़ते थे। इतना ही नहीं, एक बार तो इन्होंने संडीला तहसील के मालगुजारी के भी १३ लाख रुपये संतों को खिला-पीला छोड़े और स्वयं विरक्त स्वामी जी का संगीत सुनने का अवसर मिल गया। ये त्यागी त्वभाव के संत थे। इनके पद पढ़ने में तो ऊटपटांग से भदीत होते हैं, परंतु संगीत के साथ उनकी योजना अपना मोल स्वयं वता उठती हैं। इनके पदों के तीन संग्रह 'हरिदास जी को ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद और हरिदास जी की वानी' नामों से मिलते हैं। यह इनका एक पद देखियें—

"हिर की ऐसोई सब खेल।
मृग तृस्ता जग व्यापि रही है, कहं विजोरो न वेल॥
धन-मद जोवन-मद श्री राज-मद, ज्यों पंछिन में डेल।
किह हिरदास, यहं जिय जानी, तीरथ की सो मेल॥"

### श्रीमङ्ख

इनका जन्म संवत् १५६५ के लगभग माना जाता है। ये केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। केशव निवाक मत के प्रसिद्ध विद्वान् थे। इनकी कविता की भाषा सीधी-सादी है। 'युगलशतक' और 'आदिवानी' नाम की इनकी दो पुस्तक मिलती हैं। ये अपने छोटे पदों के लिये प्रसिद्ध हैं। एक उदाहरण देखिये—

"वसो मेरे नैनान में दोऊ चंद। गौर-वदिन वृपमानु-नंदिनी, त्याम वरन नँद नंद॥ गोलक रहे लुभाव रूप में, निरखत ब्रानंद इंद। जव श्रीमृह प्रेम रस-वंधन, क्यों खुटै हह फंद॥" में स्वामी हरिदास और श्रीमट्ट की रचना का अच्छा स्थान है। मीरा पर भी इस मत का कुछ प्रभाव बनावा जाता है, परंतु हमारी समक में तो मारा अपनी तल्लानता को पुनारिन थीं। उनकी रचना में सिद्धांतपालन का हांट्रकांण खोजना उचित नहीं प्रतीत हना। हरिदाम और श्रीमट्ट के परिचय आगे दिये जाते हैं।

### स्वामी हरिशस

स्वामी जी निवार्क मतांतर्गत दही संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने संवत् १६०० च्योर १६२० के मध्य में कविता-रचना च्यारंभ की। ये बुंदावन में रहते थे च्योर च्याने समय के प्रसिद्ध पहुँचे हुए भक्त तथा संगीत-कला-कोविद माने जाते थे। किसी-किसी का मत है कि ये मुजतान के निकट उच प्राप्त में उत्पन्न हुए थे; विरिक्त बुंदावन खींच लाई। बुंदावन से जाकर कुछ दिनों तक निवृत्रन में भी रहे। सन्नाट च्यक्तवर की सभा के प्रसिद्ध रन्न थे तथा गायनाचार्य तानसेन इन्हें गुरुवत् मानते थे। प्रसिद्ध है कि एक बार च्यक्तवर भी तानसेन के साथ इनका गाना सुनने नवे थे, परंतु च्यानी मौजी तबीचत में च्याकर इन्होंने गाना सुनाने से इन्हार कर दिशा था। किर तानसेन ने स्वयं सुनाना च्यारंन किया च्योर जान-पृष्ठ कर कुछ भूत भी कर दी। उन्हों भूत को सुवारने की इटि से किर स्वामी जी ने स्वयं गाकर चतावा। तानसेन की इस चालाकी से सन्नाट, को

### मकप्रवरा मीरावाई

### (परिचय)

मीरा का जन्म जोधपुर राज्यांतर्गत चोकड़ी नामक गांव में संवत १४६० के लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम राव रत्नसिंह था और बावा का राव दूदा। जो नपुर को वसाने वाले प्रसिद्ध राव जोचा जी मीरा के पड़वाबा थे। इनके पिता राव रत्नसिंह को मेड़ना की और से १२ गांव जागीर में मिले थे और चोकड़ी भी इन्हीं में से एक था, इसलिये मीरा ने अपने को मेड़तिया के नाम से प्रकट किया है—

"मेड़तिया वर जनम लियो है, मीरा नाम कहायो 🖰

वचपन में ही इनकी माता का देशंत हो गया, इसिलये वावा राव दूदा ने इन्हें मेड़ता ही बुला लिया। दूदा पके वैप्णव थे। मीरा पर इस वैप्णवता की पूरी-पूरी छाप लगी। इस वैप्णवता ने मीरा को भी परन भक्त बना दिया। एक बार दूदा जी के पास कोई वैष्णव साधु आया। उसके पास कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। मीरा इस मूर्ति को लेने के लिये मचल पड़ी। विवश होकर साधु ने मूर्ति दे दी। यही मूर्ति मीरा की पवित्र मिक्त का एक-मात्र आधार बन गई।

संवत् १४७२ में दूदा जी भी परलोक सिधार गये और इस घटना के एक वर्ष पश्चात चित्तौड़ के महाराखा राखा संग्रामेसिह के बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीरा का विवाह

#### वष्ट अध्याय

# प्रम-नन्मयना के भक्ति-मार्गी दो कवि—

## । मीगवाई और गमखान )

जाती हैं कि ने सबके सब किसी न किसी मतिवरीय के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिये अपने विचारों के प्रचार करने के लिये ही कियता का आश्रय प्रहण करते रहे थे। प्रिष्टिगानी, राधावल्लभी, नौकीय संप्रदायी और निवाकी—ये सभी जो कुछ कहते थे उनमें मतवाद की मलक स्पष्ट रहती थी। मिलकान के सभी किया में बाब और विशेषकर कृष्ण-भक्त किया निवासी संप्रदाय के साथ संबंधित थे, परंतु इसी काल में हमारे साहित्य में हो आत्माएं ऐसी भी अवतरित हुई जिनका किसी संप्रदायियोप से कोई गंटबंधन नहीं था। इनका संबंध केवल मोहनी मृरत, सांवरी सूरत, गिरवर गोपाल के साथ था। मीरा और रसखान इनके नाम थे। इनका सारा स्वर एक ग्रेम की तन्मयता में तरंगित रहा है। आगे हम इन्हीं रोनों के संबंध में छुछ विचार करेंगे।

की मांक की यह तन्मयता दिन-दिन बढ़ती ही गई। उनके भक्त-जीवन की यह कथा घीरे-घीरे सारे मेवाड़ में फैलती गई छोर चित्तौड़ साधु-संतों का एक तीर्थ वनने लगा। मीरा की प्रेम-मांक का नाम सुनकर साधु-संत दर्शनों के लिये चित्तौड़ खावे तगे। इस समय चित्तौड़ का सिहासन विक्रमादित्य के खाधीन था—उसी विक्रमादित्य के जो इतिहास में अपने दुराचरण के लिये प्रख्यात है। मीरा के पास संत-महंत जन का आगमन इन्हें खाबरा; मीरा के चरित्र पर शंका हुई। वैसे भी साधु-संतों का इम प्रकार रणवास में आना-जाना राजकीय मर्यादा के विकृत था। परिवारभर ने मीरा को समम्प्राया—रोका, परंतु भक्त की तन्मयता में लीन मीरा अपने पथ पर खवन और अटल रहीं। कुप्ण-प्रेम उन पर इतना चढ़ चुका था कि समम्प्राने वालों को उन्होंने कहकर टाल दिया—

"राजपाट भोगो तुम्ही. इ.व. न नासूं काम।"

मीरा समकाये न समक्षीं तो राणा ने उन्हें कष्ट देने अ रंग कर दिये। दयाराय पांडेय के हाथों चरणामृत के वहाने विप का प्याला भेजा गया। भीरा ने प्याला पी जिया पर वाल भी बांका न हुआ। शिसद्ध है कि किर राणा जी ने पिटारे में विपयर सांप भिज्ञवाया तो वह सालियान की मृति वन गया। और किर, मीरा को शूनों की सेज पर सुलाना गया तो वह फूशों की सेज वन गई। मीरा की यह कष्टकथा पीहर वालों के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सीरा को अपने पास बुजा लिया।

संपन्न हो गया। यह राणा संमामसिंह वही प्रसिद्ध योद्धा थे जिन्होंने वाबर के साथ फतहपुर सीकरी के युद्ध में शरीर पर ५० चाव साये थे। सं र, मीरा का विवाह हो गया और वे पतिगृह चली 'गईं, परंतु ससुराल वालों से उनका निभाव न हो सका। एक तो चित्तौड़ का राजवंश शैव था. फिर, मीरा की सास भी छुड़ कठोर स्वभाव की थी. और इधर मीरा अभी १३ वर्ष की बन्नी ही थी; हाव-भाव द्वारा पति को रिफा सकते की कला का ज्ञान येचारी को कहां रहा होगा! वह तो अब भी कन्हैया की उमी मृति को लेकर ध्यानमन रहा करती थीं जो कभी साध से मान हुई थी और जिसे अपने साथ लेकर ससुराल पथारी थीं। मारांश यह कि ससराल में मीरा की निभ न सकी। इतने पर ही बात रह जाती तब भी अच्छा था, परंतु दैव को यह दुःख-भरा मुहाग भी न आया। विवाह के दस वर्ष के भीतर-शीतर मीरा के नाल-समुर और पति की मृत्यु हो गई। विवाह के वारह वर्ष पद्यान पिना राव स्वसिंह भी खानवा खुद्ध में वावर के साथ जुसकर परलोक सिथार गये । सिर पर कोई न रहा. गंद सनी थी । सीरा का वैवन्य करुणा और निराशा की सीमा का कलंबन कर गया। मीरा के इस निराधार जीवन ने अपने िरधर से ली लगाई। उस मूर्ति ने उन्हें सचमुच इस दुःवावन्त्रा ने नारी काशार दिया होगा। मीरा अपने अनन्य उपात्यदेव की प्रतिमा सामने एवकर उनके गुणों का गान करती और नाचा करती। इसी अकार दिन बीतने लगे। भीरा

के मतानुसार १४वीं शताब्दी तक गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में एक ही भाषा वोली जाती थी। वहुत संभव हैं, इसी कारण मीरा की भाषा में गुजराती का मेल हो गया हो। वैसे एक बात और भी हैं: गुजरात में आज भी मीरा के गीत घर-घर गाये जाते हैं। संभव हैं इन गीतों का संग्रह गुजरात में प्रचलित गीतों के आधार पर हुआ हो। फिर, मीरा स्वयं भी तो गुजरात में रही थीं। कुछ भी हा, मीरा के पदों में अजभाषा के साथ गुजराती और राजस्थानी का मेल है।

मीरा की समस्त रचना गेय है। भिक्त की तन्मयता में ये सभी पर मीरा ने गिरधर गांपाल के मन्मुल नृत्य करते हुये सुनाये होंगे। मीरा के सब जग-नाते द्र चुके थे, केवल गिरधर हो उनके अपने थे। उनके सामने मर्म की कहने में मीरा ने कुछ भी छिपाया नहीं होगा। लाज भी कैसी—

"नाचन लगी जब बृंघट कंसी ?"

लोकलाज को भी जब "तिनका ज्यू" तोड़ दिया तो फिर भय ही क्या था ? मीरा की दृष्टि में एक-मात्र कुटला ही तो पुरुष थे। पृ'दावन में जब मीरा जीवगुसाई से मिलने गई तो जीवगुसाई के यह कह देने पर कि "में खियों से नहीं मिला करता", मोरा ने उत्तर दिया था कि ''मुम्मे पता नहीं था कि गिरधर के और भी पट्टीदार हैं। मैंने तो सममा था कि एक गिरधर ही पुरुष हैं, शेप सभी सखीरूष हैं।" मीरा के चित्र का गौरव इस घटना ने स्पष्ट कर दिया था।

इसके पद्मात वे पीहर वालों के साथ तीर्थ-यात्रा को गई। कहते हैं कि राजपरिवार द्वारा सताये जाने पर उन्होंने तुलसीदास जी को भी अपनी कटकथा सुनाई थी और उन्होंने मीरा को अपने पथ पर अटल रहने का उपदेश दिया था और तभी वे तीर्थ-यात्रा की निकली थीं।

जीवन के अंतिम दिनों में द्वारिका में थीं। इस समय चित्तों का सिंहामन राणा उदयसिंह के हाथों में था। राज्य पर विपत्तियों पर विपत्तियों था रही थीं और इन सब विपत्तियों का कारण ममभा आ रहा था भीरा का चित्तों इ-परित्याग। राणा ने मीरा को लौटा लाने के लिये कई संदेश भेजे, परंतु वे लौटकर न आई और संबत् १६२० में वहीं पर उनकी सुत्यु हो गई।

#### मीरा के काव्य में भक्ति की तन्मयता

भीरा-रांचत चार वंश व्रस्छि हैं— {—नरसी जी का मागरा, र—रागरीविंद, र—रागसीरठ के पद, ४—गीतगीविंद की टीका। इनमें व्यंतिम रचना व्यवाव्य हैं। गीतगीविंद की एक टीका महारागा कुंमा-रांचन भी हैं। संभवतचा भूल से किसी ने इसे ही बीरा-रांचत मान लिया हो। व्यस्तु! भीरा का यह गेय साहित्य राजस्थानी-विश्रित व्यक्ताया में प्रस्तृत हुआ है। इनमें कुछ प्रभाव गुजराती का भी वर्तमान है। धार देमीटरी

लोक लाज कुल की मरजादा, या में एक न राख़ंगी।

पिय के पॅलगा जा पौहूँ गी, मीरा हरि रंग राचूंगी॥"

विश्व क्या कहता है, इसकी चिंता तो वह करेगा जिसने

किसी की चोरी की हो। मीरा ने तो पिय का प्रेम टोक-वजा

कर पाया था—

"माई री में तो लियो गोविंद मोल ।
कोई कहें छाने, बोई कहें चौड़ कें, लियो रे त्रजंता ढोल ॥
कोई कहें मुंहघो कोई कहें मुंहघो, लियो री तराज़ तोल ।
कोई कहें कारो कोई कहें गोरो, लियो री श्रमोलक मोल ।
या ही कूं सब लोग जाएत, लियो री श्रांखी न्योल ।
मीरा कूं प्रभु दरसए दीज्या, पुरव जनम की मोल ॥"

इस लोक-लाज की त्याग-भावना में संसार ने चाहे कुछ भी श्रानुमान लगाये हों, परन्तु मीरा के पनें से इतना तो स्पष्ट ही है कि उसमें जयदेव श्रीर विद्यापित का-सा श्रामितिका-मिश्रित संभोग श्रामार नहीं श्रपनाया गया है । लोक-लाज-त्याग की 'यावना तो केवल पित-प्रणय-भिक्त की एक-मात्र श्रीभिव्यक्ति ही थी, श्रान्य कुछ भी नहीं । इसी उत्कट माधुर्य-भावना ने मीरा को प्रमु के साथ एकीकरण-प्राप्ति में सहायता ही । यहीं मीरा को प्रमु-श्रावन का भान हुश्रा—ं

"सुनी हो मैं हरि ग्रावन की ग्रावाज।" छौर यहीं तो पिय-मिलन की मस्ती की ग्रानुसूचि पाप्त हो पाई— अपने प्रियतम को रिकाने में लोकलाज भी केंसी! उन्होंने प्रेम की तज़ीनता में ही सब ज़ुज कहा है। इस तल्लीनता में न उन्हें भाषा की सजाबट का व्यान रहा है और न छंदशास्त्र के नियमों का। न उन्हें अलंकारां की बिता रही है और न अन्य किसी भाषा-रचना संबंधी बंधन की। पंतु हां, उनके यहां रस और मंगीन में तन्मयता का अपूर्व संयोग रहा है। मीरा की किवता किसी सिद्धांत-विशेष का प्रतिपादन करने नहीं चज़ी थी, उसमें तो केवज प्रेम की तल्लीनता का उद्रेक था। उनको बाणी तो 'प्रेम की पीर" का अनुभव कराने कती थी—वही प्रेम की पीर जो छु का का व्यान कभी नहीं किया करती। नमंद तो खु बहान ने बाननी भक्त-नामावली में गीर। के पिरचय में ये शब्द लिखे थे—

"लाज ख़ांड़ गिरियर नजों, करी न कहु कुल कार्ति। सीडे भीरा जर्मानीहत, प्रगट भीरत की स्वानि॥"

संसार ने भीरा की इस गति-विधि को अच्छी हाँह से गहीं देखा पा, परंतु वीरा ने भी उसकी कोई परवाह गहीं की भी। लोक-मान भेग-मध का सबसे अवल बाधक है, जिसे \_ उसने संसार के सुसाकर तोड़ दिया था। उसकी व्यंत्रना इस पद से अवट दोती हैं— है कि योगी रैदासेतर कोई महात्मा मीरा का गुरु होगा। परंतु अपना तो विचार है कि जिस प्रकार कवीर के यहां गुरु शब्द आदि में साधारण अर्थों में रामानंद के लिये प्रयुक्त होकर आंगे ईश्वर का वाचक हों गया है, उसी प्रकार मीरा के यहां भी पहले महात्मा फकीर रैदास के लिये और फिर आगे व्यापक- ब्रह्म के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसी के लिये तो मीरा ने कहा है—

"जोगियादी प्रीतदी है दुःखड़ारो मूल। हिलमिल बात बनावत मीठी, पीछे जावत भृल॥"

उसा के वियोग में भीरा की परितप्त श्रात्मा ने पुकारा है।

''जोगिया, कहा गया नेहड़ी लगाय।''

#### तथा

''जोगिया जी निस-दिन जोऊं बाट।''

यही थी मीरा की भक्ति की तन्मयता जिसने उसके स्वाभाविक अवलापन में संसार की लांछनाओं के विरुद्ध ताल टोंककर खड़े होने का मेवाड़ोचित पौरुप भरा। यही थी वह तन्मयता जिसने भीरा में मोहजन्य प्रेम के स्थान पर वेराग्य को और वैराग्य के स्थान पर प्रेम की पावनता को जगाया। हमारी इस धारणा को समभने के लिये मीरा का यह पद पर्याप्त होगा—

#### "लगां मोहि रामखुमारी हो।"

ध्यान रहे इसी रहस्यात्मकता ने सार्वारया में वट-घट-ज्यापी रसे राम की व्यक्तिक्वेजना दी होगी।

नीरा की मशुर-भाव-सिक्त भिक्त में भी रहस्यात्मकता इत्पन्त हुई है। अपने सांबरिया का साचात्कार करके मीरा की आत्मा पुकार उठी हैं –

"मैं जाएगी नाही यनु की मिलए केने होई री।
जाये मेरे मजना फिर्डर गये ज्यगना, मै ज्यमागिन रही सोई रौ॥"
यह सोना वही सोना है जिसे सूफी कन्वाली में "हाल"
वहा जाता है जीर रहम्यवादियों में "मिलन-मूर्जी।"

नीरा ने अपने कई पदों में रेदास की गुरु कहकर पुकारा है। कई विचारकों न दोनों के समकालीन होने में संदेह ज्यादर इस संवध की असत्य ठहराने का प्रयत्न किया है। परंतु यह ना इतिहासशिद्ध बात है कि रेदाम मीरा के गुरु थे। हां, ये बनार थे लेकिन इससे उनकी गुरुआई के मार्ग में होई बाधा नहीं पड़ मकनी थी। चंतन्यदेव जी ने कह दिया था—

''दिवा स्यामी, किंगा विषय सुद्रकेन नय।

व कृष्ण मलयेता. सोई गुरु द्या।"

सीर ! यहाँ गुरु त्यांगे चलकर ''जोगी" के नाम से संबोधित किया गया है । विवेचकों ने इस जोगी शब्द से अनुमान के वोड़े दींगुकर ऐसा सिद्ध करने का प्रयत्न किया ्है। वार्ता में लिखा है कि ये पहले एक बनिये के लड़के पर त्र्यासक्त थे। उस पर इनका इतना मोह था कि उसका जूठा तक खाया करते थे। एक दिन चार वैष्णां ने वात करते हुए कहा कि कृष्ण में ऐसी प्रीति होनी चाहिये जैसी वनिये के सङ्के पर रसखान की है। यह बात रास्ते जाते रसखान के कानों में भी पड़ गई। उसने वैष्णवों से पूछा—कृष्ण का रूप कैसा है ? तो उन्होंने उत्तर में कृष्ण जी का चित्र दिखा दिया। यस इस रूप-माधुर्य के पीछे उसी दिन से वनिये के लड़के की शीति छोड़ दी। उसी रूप-माधुरी में विह्वल हुए रसखान गोक़ल चले आये। उनकी सबी लगन और उत्कट प्रेम की देखकर विद्वलाचार्य ने उन्हें अपना लिया। उनकी भक्ति-भावना के सामने उन्होंने विधर्मी-पन और विजातीयता का ध्यान तक भी नहीं किया। और रसखान भी यह भूल ही गये कि.वे किधर आ गये हैं। वादशाह के पास चुग़ली पहुंची कि रसखान तो काफिर हो गये हैं, परंतु रसखान को इसकी तनिक भी चिता नहीं हुई। उसी समय उन्होंने कहा था-

> "कहा करें रसखान को, कोऊ चुगल लवार। जो पे राखन हार है माग्वन-वाखन-हार॥"

रसखान की रसिकता के संबंध में और भी अनेक प्रवाह प्रचित्त हैं। इन प्रवादों में भले हो और सत्यता चाहे कुछ भी न हो, परंतु इतना तो निर्विवाद सिद्ध है कि उनमें प्रेम की तन्मयता थी। उन्होंने सांसारिक प्रेम का पूरा-पूरा अनुभव "मेरा तो राम नाम दूसरो न कोई।

जाके सिर मोर मुद्धुट, मेरो पित तोई॥

माता छोड़ी पिता छोड़े, छोड़े सगा सोई।

संतन संग वैठि-वैठि, लांकलाज खोई॥

संत देखि दोड़ ग्राई, जगत देखि रोई।

प्रेम ग्रांसु डार-डार, ग्रमर वेल बोई॥

मारग में तारण मिले, संत-राम दोई।

ग्रंत में ने नंन काढ्यो, पांछे रह्यो सोई।

राणा मेल्या विन्त का प्याला, पीने मस्त होई॥

ग्रांस तो जात फैल गई, जाणे सभी कोई।

दारा मीरा लाल गिरधर, होनी हो सो दोई॥।

#### रसःखानि-रसखान

रसलान का जन्म संवत् १६१४ के लगभग माना जाता दै। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने अपने आपको शादी वश का लिखा है—

'दिनि गदर, हिंस साहित्रीं, दिली नगर मसान। हिंदनिंदे भादसान्त्रीम की, उसके छोड़ि रसलान॥"

( प्रमन्यादिका ,

ंदी सौ वायन वैद्याचों की वार्ता" में इनका वर्णन मिलना

अपनी रचना-माधुरी में रसखान अपने उपास्य देव से नैकट्य पाये से प्रतीत होते हैं। विचार हिए से वे पक्षे वैद्याव थे। उनकी रचना में उनका नाम पढ़े विना तो कोई यह पहिचान नहीं सकता कि रसखान जाति के मुसलमान रहे होंगे। इसी प्रेम-तल्लीनता को देखकर तो भारतेंद्ध ने कहा था—

"इन मुसलमान हरिजनन पै

कोरिन हिंदुन वारिये ॥"

रसखान किसी पंथविशेष के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत नहीं हुए, परंतु फिर भी उनमें अपने कृष्ण के वियोग की तड़प अन्य किसी से कम दारुण नहीं दिखाई दी हैं। उनका वियोग परितप्ता गोपियों से कम तो टीस नहीं रखना। सुजानरसखान का पहला ही सबैया है—

"मानुस हों तो वही रसखान वसों व्रज गोकुल गाव के ग्यारत।
 जो प्रशु हों तो कहा वस मेरो चरों नित नंद की धेनु मम्कारन॥
 पाइन हों तो वही गिरि को जो धरयो कर छत्र पुरन्दर धारन।
 जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिंदी कुल कदंव की डारन॥"

इस पद में रसखान की सिलनोत्सुकता मूर्तिमान हो उठी है। अपने प्रिय की प्राप्ति के लिये भला क्या अदेय हैं? इसी भावना की परिचिति रसखान के इस पद में कितनी सुंदरता से स्पष्ट हुई है—

"यह लक्कुदी श्ररु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारों। श्राठहुं सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की घेनु चराय विसारों॥" प्राप्त किया था और उसी के द्वारा उन्हें अलौकिक प्रेम की धनुभूति भी प्राप्त हुई थी।

रसलान-रचित केवल दो पुस्तकें मिलती हैं—'प्रेम-बाटिका' और 'सुजान-रसलान'। अपनी रचना में इन्होंने अन्य कृष्ण-कियों की मांति गींति-काव्य का झाश्रय न लेकर किवत्त-सबैयों का ही प्रयोग किया है। इनकी-सी चलती, सरस श्रीर आडंबर-मुक्त भाषा केवल घनानं र को छोड़कर कृष्ण-भक्त कियों में अन्य किसी की भी नहीं है। प्रेम की सरसता से सिक्त इनका सबैया अपने समय का एक परमित्रय छंद बन गया था। इस सरसता का अनुमान केवल इसी से लगाया जा सकता है कि उस समय के लोगों ने सबैये का नाम ही किव रसलान के नाम पर "रसलान" रख छोड़ा था। लोग प्राय:—एक सबैया तो सुनाइये—न कहकर केवल यही कहा करते थे—एक रसलान तो सुनाइये!

रसखान की रचना तो बहुत थोड़ी है। उनकी प्रेमबाटिका में लगभग ४२ दोहे हैं और भुजानरसखान में लगभग १३० दोहे, सोरठे, सबैये और घनाचारियां। परंतु इतनी स्वल्प रचना में भी प्रेम और भिक्त का जैसा सुंदर समन्वय हुआ है, बैसा क्वाचित् ही कोई अन्य किन कर पाया हो। प्रेमानुभृति का जोचित्र रसखान की रचना में प्राप्त होता है वह हमारे साहित्य की एक अनमोल वस्तु है। प्रावों की कोमलता और विचारों की सुरुपष्टता रसखान की अपनी ही वस्तुएं हैं।

### पशिशिष्ट

मिक्क-युगीन चेतना के अन्य साधारण कृष्ण-कवि

मिक्त-युग की चेतना का प्रभाव काव्य-सहित्य पर इतना प्रगाढ़ रहा कि उसकी छाया से कोई विरता ही बच पाया। रंक से लेकर रावों तक ने उस भार को वहन किया। क्या विरागी और क्या विलासी, कोई भी तो उससे बचा न रहा। पीछे हम उन कवियों का उल्लेख कर आये हैं जो या तो अत-पंथ के नाते छुज्य-चिरत्र का गान करते रहें या वे किन जिनमें छुज्य-प्रेम-तन्मयता का विकास हो पाया था। इनके अतिरिक्त छुछ अन्य कवि ऐसे भी थे जो इन परिधियों से बाहर के थे, कविता भी उनके मनमोजीपन का विषय थी, परंतु दुनिया की देखा-देखी जिनमें कभी-कभी छुज्य-प्रेम उसड़ आता रहा था। आगे हम ऐसे ही छुछ कवियों का संचित्त ढंग पर उल्लेख करेंगे।

महापात्र नरहरिवंदीजन—इनका समय संवत् १४६८ सं १६६७ तक के मध्य का है। ये अकवर के दवीर में श्राया-जाया करते थे। उन्हीं ने इन्हें महापात्र की उपाधि से विभूषित इतना ही क्या, त्रिय से संबंध रखने वाली प्रत्येक ही बस्तु प्रेसी के लिये महत्व रखती है; आगे की दो एंकियां इसी का स्पष्टीकरण है—

"रसखान कवीं इन आखिन सां वज के बन बाग तजाग निहारीं। कोटिकई कलघीत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों॥"

प्रिय के महत्व क अपने दैन्य से बढ़ा देना भक्त के हदय की भक्ति के गौरव का सचा स्पष्टीकरण है । रसलान ने इसे अपनी एक-स्वर-वाणी में गुंजा दिया है—

"काग के भाग बड़े सजर्ना, हार हाथ सों लै गयो पाखन रोटी।"

रसखान की भाषा सरल तथा प्रसाद-गुगा-परिपूर्ण मजभाषा है। भाव-गांभीर्य उनमें कूट-कूटकर भरा है, परंतु शब्दाइंवर की उनमें कहीं फलक भी नहीं श्राने पाई। क्या भाषा श्रीर क्या भाव, दोनों ही का दृष्टि से रसखान का स्थान निराला है. श्रीर सबसे निराला है उनकी भिक्त की तन्मयता का श्रालोक। इसी तन्मयता ने तो रसखान को एस की खानि बना झोड़ा। स्तसई टीका" की भी रचना की। इनकी रचना परिमार्जित तथा प्रोढ़ है। समय इनका संवत् १६०० के लगभग ठहरता है।

इसी समय अकबर के प्रसिद्ध दर्वारी रत्न अव्दुर्हीम खानखाना ने कृष्ण संबंधी कान्य-रचना प्रस्तुत की। उनका लिखा रासपंचाध्यायी महत्वपूर्ण प्रंथ कहा जा सकता है। रहीम का जन्म संवत् १६१० में हुआ था। रहीम अरवी, फारसी और तातारी के आतिरिक्त हिंदी-संस्कृत पर भी अच्छा दावा रखते थे। अवधी और ज्ञजभाषा, दोनों ही कान्य-भाषाओं में उन्हें समान कुशलसा प्राप्त थी। इन जैसी भाषा की मार्मिकता इस कल के कम ही कवियों को प्राप्त हो पाई है।

श्रकवरी दर्वार में रहने वाले स्वदेशाभिमानी कविकदान्य पृथिवीराज ने भी इसी समय "वेली-किसन-रुकमणी री" नामक यार्मिक रचना प्रस्तुत की थी। ये वहीं पृथिवीराज थे जिन्होंने सम्राट् श्रकवर से संधि करने के लिये मुकते हुए महाराणा प्रताप को उत्तेजनाभरा पत्र लिखकर स्वतंत्र रहकर आन पर मर मिट जाने का लंदेश दिया था। इनके ग्रंथ में राजस्थानी-मिश्रित भाषा में श्रीकृष्ण और रुविमणी के विवाह का वर्णन है।

भक्त-शिरोमणी तुलासीदास ने. भी 'कृष्णगीतावली' लिख-ंकरे श्रपने हृदयं की उदारता का परिचय दिया, परंतु गीता-वली के पदों में उनकी कविता किसी कौशल का प्रकटीकरण किया था। वैसे ये असनी के रहने वाले थे। शाही द्यार में अच्छा मान था। कहते हैं, इनके एक पद पर वादशाह ने गोवध वंद करा दिया था। मिक संबंधिनी इनकी रचना 'रुक्मिणी-मंगल' बताई जाती है। इसके अतिरिक्त 'अप्ययतीति' भी सुनने में आती है।

नरोत्तमदास—ये कस्वा वाड़ी जिला सीतापुर के निवासी थे। लगभग संवत् १६०० में वर्तमान थे। दनका लिला 'सुदामा-चिरत्र' प्रंथ कृष्ण-प्रेमियों के लिये वड़ी प्रेम की रचना है। यद्यपि यह छोटी-सी रचना है, तथापि अत्यंत सरस और हृदय-विमोहक वन पड़ी है। इसकी भाषा प्रवाहमयी और व्यवस्थित है। सुदामाचरित्र लोगों में इतना प्रिय हुआ कि उसके अनेक पद आज भी लोगों के मुखों से सुने जाते हैं। इस प्रंथ में कारुणिकता कूट-कूटकर भरी है। इसके अतिरिक्त इनका लिला 'ध्र वचरित्र' भी सनने में आया है।

रायवरेली के एक हलवाई लालचदास ने संवत् १४८४ में 'हरिचरित' और १४८७ में 'भागवत दशम स्कंध भाषा' नाम से दो बंधों की अवधी-मिश्रित भाषा में दोहे-चौपाइयों में रचना की। दोनों रचनाएं साधारण कोटि की हैं।

इसी प्रकार प्रसिद्ध कवि केशवदास के वड़े भाई वलुभद्र मिश्र ने भी अपने अन्य कई ग्रंथों के अतिरिक्त "गोवर्द्ध न- भिक्त-युगीन चेतना के ग्रान्य साधारण कृष्ण-कवि

"सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी,

तुम दस्त ही विकानी बदनामी भी सहर्गा में। देवपूजा ठानी में निवाज हु भुलानी,

तजे कलमा कुरानी साडे गुनन गहूंगी में ॥ स्थामला सलोना सिरताज सिर कुल्ले दिये,

तरे नेह दाग में निदाग हो दहूंगी मैं।
नंद के कुमार कुरवान तांडी सूरत पैं,
तांडे नाल प्यारे हिंदुवानी हो रहूंगी मैं॥"

ताज का अन्य कुछ भी परिचय आप्त नहीं। अपनी रचना
में वे पंजाब-निवासिनी जान पड़ती हैं। उनके रचे लगभग
दां सौ पद मिलते हैं जो कि गोविंद गिल्लाभाई के पुस्तकालय
में सुरिह्नत हैं।

यह भक्ति का उन्मुक्त द्वार था जिसमें खी, शूद्र और विधर्मी के ऊपर से भी धर्म के कल्पित बंधन उड़ा दिये जारहेथे।

श्रिक क्या कहें, सरस भक्ति का यह मोहक प्रथ इतना श्राकर्पक रहा कि तत्कालीन जगद्धिसद्ध सम्नाद् श्रक्तवर तक भी उसके श्रानंद की श्रनुभूति में पदरचना करते रहे। श्रकवर का कला-प्रेम श्रित प्रसिद्ध है। उनके दर्वारी नवरतों से उनकी कला-प्रियता का पता स्पष्टता से चल जाता है। उनकी इस कला-प्रियता का कुछ न कुछ प्रभाव उत्ताराधिकारी सम्राटों में भी पीढ़ियों तक बना रहा। न कर सकी, क्योंकि उनका अंतर्हंस तो रामचरित के मोती चुन चुका था। कुछ भी सही, कृष्ण-चरित्र का मोहिक रूप हिंदी के महान् गौरव तुलसीदास की दृष्टि में भी गौरव पा ही गया।

पिहानी जिला हरदोई के कादिरवरुश ( जन्म संवत १६३४) भी इसी समय में हुए जिन्होंने वक्षभीय संप्रदाय के रंग में ड्रवकर कृष्ण-भक्ति के सुंदर रस-रिक्त फुटकर पद रचे। आलाम ( जन्म संवत् १६२० ) और उनकी प्रिया तथा सहचरी शेख रंगरेजन ने भी अपने सरस फुटकर पदों ब्रारा कृष्णकाव्य का भंडार भरा।

ताज—का नाम भी कृष्ण-प्रेमियों में बड़े गौरन का है
वहीं ताज जिसने अपने सांबरे सलोने के मधुर वेश पर लाज
का त्याग कर कृष्ण से नेह लगाया था। ताज का जन्म संबत
१६४२ के लगभग अनुमाना जाता है। उनका अविक परिचय
तो ज्ञात नहीं, परंतु प्रसिद्ध गुजराती निवास् गोविंद गिझाभाई
का कथन है कि वे करोली (मेनाड़) राज्य की निवासिनी थीं।
जाति के मुसलमान होने के कारण परम-वेष्णव ताज को मृतिउपासक वैप्यानों ने उनकी प्रेमोपासना में वाधा अवश्य डाली
होगी; सहधिभयों ने भी उन्हें फटकारा होगा; लोकलाज का
प्रस्न भी आड़े आया ही होगा, परंतु उस मुसलिम-भीरा ने
जिस अटल उत्साह से काम लिया होगा उसका कितना गौरव
होगा! उनके दुःख-दर्द की व्यंजना इसी एक पर में अनुभव हो ।
उठी है—

# द्वितीय दर्शन

# श्र'गार-युगीन कृष्ण-कवि

# त्रलंकृत भक्तिकाच्य की आधार-भूमि

शृंगार युग में हमारे काव्य की पृष्ठ-भूमि एकदम परिवर्तित हो गई। भक्ति का स्थान शृंगार ने ले लिया। श्राध्या- तिमकता के स्थान पर विलास ने शांक्त संभाल सी। रीति-विवेचन के नाम पर नायक-नायिकाओं के भेदोपभेदों की बारी कियां दिखाने में ही कियाण की शक्ति व्यय होने लगी। पर एक वात बड़े मज़े की रही कि शृंगार का सारा उठान होता रहा राघा और कृष्ण के सींदर्य-भरोसे पर ही। साहित्य का वह सींदर्य जो एक दिन श्राध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न करता था वही रीति अथवा शृंगारिकता को उत्साह देने लगा। ऐसा होने में शायद भक्ति-कालीन रूपमाधुरी भी कुछ जिम्मेदार थी। नारी के जिस रूपमाधुर्य पर भक्ति-प्रेरणा का भरोसा किया गया था उसने साहित्य की पावन घारा विलासमय शृंगार के द्वार तक ही

इस प्रकार हम देखते हैं कि पराधीन हिंदू जाति ने अपने दु:ख-दर्द के दिनों में कृष्ण-प्रेम की माधुरी से वड़ा भारी सहारा पाया था। कृष्ण-प्रेम की सरस-माधुरी का यह शीतल स्रोत विक्रम की १५भी १६भी और १०भी शताब्दी में अजस रूप से वहकर भक्तों, रिसकों, निराश्रितों से लेकर राजों-महाराजों तक को रसासाबित करता रहा।



लेता ही चला। इस काल के जिन कियों में काव्य की प्रेरणा मिक्त से आई वे मिक्तकाल में उत्पन्न हुए किसी न किसी संप्रदाय के अनुयायी अवश्य थे। इस सांप्रदायिक भावना से मुक्त रहने वाले जिन कियों ने मिक्त संबंधी जो रचना की है उसमें उनकी भिक्त-प्रेरणा का प्रावल्य नहीं आ पाया है। इस प्रकार से इस काल के कृष्ण-कियों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—१ मिक्त-प्रवाह-प्रधान, २—रीति-प्रवाह, प्रधान। मिक्त-प्रभाव प्रधान बालों में से प्रमुख नाम धनानंद-नागरीदास, अलवेली अली, चाचा हित वुंदवनदास, भगवत-रिसक, श्री हठी, अजवासीदास, रिसकगोविंद तथा नारायण स्वामी का माना जा सकता है। इनके अतिरिक्त कालीदास त्रिवेदी, मांचत, ग्वाल किय, सोमनाथ,चंदन, पद्माकर, गोकुलनाथ आदि के नाम दूसरे वर्ग में लिये जा सकते हैं। पहले वर्ग के कियों में

प्रधानता भक्ति की रही। इसिलये उन्होंने प्रमुख रूप से क्रुड्ण्-साहत्य प्रस्तुत किया। श्रीर दूसरे को वाले कियों ने क्रुट्ण् संदंशी रचना तो श्रवश्य प्रस्तुत की, परंतु उनके लिये यह पथ प्रमुख रूप में न रहकर गौख रूप में ही रह गया। इनकी प्रधान रचना शंगारकाल का प्रभाव ही प्रमुख रूप से वहन करती रही। भक्ति की स्वाभाविक श्रनुभूति का सिचत्रण तो इस काल के भक्ति-प्रधान वर्ग में भी उद्योटि का नहीं वन पड़ा। भक्ति का श्राहमसींदर्य पच्च इस काल में कहां लिया गया। केवल राधा श्रीर क्रुट्ण के वाह्य सींदर्य का ही वर्णन होता रहा। श्रीर विगय- नहीं अपितुं अरलीलता की दुर्गंघित गलियों तक में बिखरा दिया। श्रंगार-कालीन कवियों के श्रंगार-पथ-प्रकाश-स्तंभ देव, विहार्रा, मतिराम, कुलपति मिश्र, पद्माकर, ग्याल त्रादि ने कुल्ए के मोहक सींदर्य से लंकर रावा की काम-क्रीड़ा और गोपियों के विलास-मय जीवन की गाथाओं तक के सभी रसोले रहस्य खोल डाले। स्वकीया की अपेज्ञा परीकया की कीड़ाओं में अधिक आनंद लेने वाले कवियों की कविता के दौर-दौरे में भक्त-अवय स्त्रहप सुरचित रह सकना असंभव था। इसीलिये श्रंगार-युगीन भक्त-कवियों की पवित्र अंतस्त्रेरणा में कुछ न कुछ कलक रीति-विषयक पड़ ही गई, परंतु से शंगारिक धारा के गोतास्तोर भी भक्ति-परंपरा से निर्मुक्त नहीं हो पाये थे। संभवतया कविता-सौंदर्य के वनाव-विगड़ाव का आधार इनके मस्तिक में भी राघा-कृष्ण का वरदान और अभिशाव ही रहे हों। तभी तो रीति के परम पुजारी मंगलाचरण में इन शक्तियों का स्मरण करते ही रहे। श्रोर विहारी जैसे रिसया ने तो प्रभु-प्रोम की स्मृति का प्रयोग गुनाह की जिंदगी के मध्य में रोजे-नमाज की तरह किया है। बहुत दूर तक तो उनकी सतसई में हर दस दोह के पश्चात् एक दोहा भक्ति-विपयक याता रहा है। पहले सैंकड़े के उत्तरार्द्ध में यह कम ठीक तो नहीं निभ सका है, परंतु फिर भी, बीच-बीच में गुनाहों के प्रायश्चित्तों के रूप में नाम-स्मरण कर ही लिया है। श्रभित्राय यह कि यदि शृंगारकाल की भक्ति शृंगार से प्रभावित हुई तो इस काल का शृंगार भी भक्ति से कुछ न कुछ प्रभाव

प्रयोग किया। साथ ही एक परिवर्तन यह भी आया कि जहां भिक्तकाल में केवल गीति-रचना ही चलती रही थी वहां इस युग में प्रवंध-रचना का भी कुछ उद्योग हुआ; परंतु यह प्रवंध-रचना सफलता प्राप्त न कर सकी। कृष्ण-चरित्र में प्रवंध की कल्पना करने वाला तुलसी-सा किय मिल कहां सका ? इसी शृंगार के युग में किवता पर अलंकारों का भार तो लादा ही गया; साथ ही छंदों की विविधता ने भी कृष्णुकाच्य में अच्छा स्थान प्राप्त किया। यों तो किवत्त, सचैया, रोला, दोहा और उल्लाला का कुछ प्रयोग तो भिक्तकाल में ही आ गया था, परंतु यहां इनको और भी गित मिली और साथ ही चौपाई, अरिल्ल तथा रूपमाला आदि ने भी अपना अच्छा स्थान बना लिया।

इस काल के छुण्ण-भकों ने छुप्णेतर अन्य देवी-देवताओं के प्रति भी सम्मान-भावना का प्रदर्शन किया। काली, भैरव, हुर्गा और शिव का भी दर्शन होता रहा। संभवतया ऐसा होने में तुलसीदास की विनीत भावना ही प्रेरक वन सकी हो। भिक्तयुग के दिनों तक छुण्णकाव्य से भक्त और रिसये ही लाभ उठाते रहे थे, परंतु शृंगार-युग में आकर काव्यकला के विवेचकों ने भी उसी का सहारा ले लिया। शृंगारकाल का शायद ही कोई रीति ग्रंथका. ऐसा वचा होगा जिसने अपने ग्रंथ में राधा-छुप्ण की याद न की हो। रीति के अंतर्गत नखशिख, वारहमासे, अष्टयाम, नायिकाभेद तक ही में नहीं, रस और अलं हारों के

वर्णना की दृष्टि से तो कहना चाहिये कि इस काल में कोई नई बात प्रस्तुत ही नहीं हो पाई; बस केवल वही पुराने कथनों का चर्व-चर्षण होता रहा।

इस काल की भक्ति-कविता रीति की शृ'गारिकता से प्रभाव लेकर चली। भक्ति-प्रधान कवियों ने किसी सीमा तक भक्ति की पावनता को बचाया भी, परंतु रीति के आचार्यों के हाथों में जाकर तो न ऋष्ण ही सुरचित रह सके और न रावा ही। गोपियां तो पहले ही वदनाम हो चुकी थीं; फिर इस काल में तो उनकी चिंता ही कौन करता। रसिकों की "लीला" और "विहार"—वर्णना ने महाभारत के प्रसिद्ध नीति-वैत्ता कृष्ण को जमुना-कुंजों में लुच्चे-लफंगों की भांति चक्कर काटता दिखाने में ही कलम की कला की इतिश्री कर डाली। साहित्य और समाज क अन्योन्याश्रय संबंध का स्पष्टीकरण आज के कवियों ने साज्ञात कर दिखाया था। इमारे कथन का अभिप्राय यही है कि इस काल की मुगल-कालीन विलाल-वियता ने हमारे साहित्य को इस मार्ग की श्रोर प्रगति देने में पूरा सहयोग दिया होगा। क्तेर, यह सभी कुछ हुआ, परंतु इस काल की भक्ति-कविता पर कुछ कलाविदों ने अच्छा रंग भी चढ़ाया। घनानंद, चाचा हित वृंदावनदास, पद्माकर, श्री हठी और गोङ्खनाथ सचमुच कान्यकला के मंजे हुए खिलाड़ी थे।

भक्ति-युगीन कृष्ण-कांत्रश्रों ने काव्य-एचना में त्रजभाषा का प्रयोग किया था, परंतु इस युग में कुछ भक्तों ने व्यवधों का भी

#### प्रथम अध्याय

## श्रंगार-युगीन भक्ति-प्रधान कृष्ण-कवि

इस युग में जो किन कृष्ण-भक्त के रूप में प्रस्तुत हुए हैं,
वे प्रायः किसी न किसी मत अथवा संप्रदाय से संबंधित
थे। कुछ ऐसे भी थे जो इस मतवाद से ऊपर उठकर कृष्ण की
सर्वमान्य एक-मात्र भगवद्शिक के युजारी के रूप में आये। कुछ
भी सही, परंतु भिक्त-प्रधान किन्यों की दृष्टि में कृष्ण का महत्य
एक उपास्य देव के तुल्य ही था। सैद्धांतिक मतभेद के रहते हुए
उन सभी की दृष्टि में कृष्ण सर्वकला-संपन्न विष्णु-अवतार अवश्य
थे। भिक्त-प्रधान कृषियों में घनानंद, नागरीदास, अववेली
अली, बख्शी हंसराज, चाचा हित वृ'दावनदास, भगवतरसिक,
शी हुठी, जजवासीदास, रिसक्गोविंद, वाचा दीनद्याल गिरि,
सहचरिशरण और नारायण स्वामी का नाम प्रसिद्ध है। आगे
इन किन्यों के संबंध में संचिप्त परिचय प्रस्तुत किये जाएंगे।

#### वनानंद

्यनानंद् का जन्म संवृत् १७४६ के लगभग हुआ और मृत्यु

विवेचन तक में बांकेविहारी की उपस्थिति श्रानिवार्य हो गई थी। श्रमले श्रम्यायों में इसी श्रमार-युग के कवियों और उनकी रचनाशों की जानकारी प्रस्तुत की जायेगी।



लौकिक मोहजन्य प्रेम ने अलौकिक प्रेमानुभूति का आनंदास्तादन लिया। इसी समय उनका सुजान शब्द कृष्णव ची हो गया। कहते हैं, संवत् १७६६ में जब नादिरशाही सैनिक मथुरा की गिलयों में रक्त वहा रहे थे तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि वृंदाबन में वादशाह का मीर मुंशी फकीरी वेश में रहता है; उसके पास बड़े अमूल्य रत्न और मिण्यां हैं; उसे जाकर छुटो। सैंनिकों ने विरागी को जा घेरा और जर-जर-जर (धन, धन, धन) चिहाने लगे। घनानंद ने शब्द को उलटकर रज-रज-रज कहते हुए तीन मुद्दी बज की धूलि लेकर उन पर फेंक दी। इसके अतिरिक्त उनके पास और घरा भी क्या थां! सैनिकों को कोध आया और उन्होंने इनका एक हाथ काट दिया। तंग करने पर भी जब कुछ न मिला तो वहां से चले गये। घनानंद ने मरते समय अपने रक्त से यह पद लिखा था—

"बहुत दिनानि की अवधि श्रास पास परे,
खरे श्ररवरिन भरे हैं उठि जान कों।
कहि-किह जावत छ्रवीले मन भावन कों,
गहि-गहि राखत ही, दै-दै सनमान कों॥
भूठि वितयान की पितयानि तें उदास है कें,
श्रव ना घिरत घन-श्रॉनन्द नदान कों।
श्रधर लगे हैं श्रानि किरके पायन प्रान,
चाहत चलन ये सँदेसो ले सुजान कों॥"

प्रेमी घनानंद साम्रात् रसावतार श्रौर त्रज्भावा के प्रधान

संवत् १७६६ में नादिरशाही हमले के अवसर पर हुई। वे जाति के कायस्थ थे और दिल्ली के मुगल बादशाह मुहम्मदशाह रंगीले के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि सुजान नाम की वेश्या से इनका भारी प्रेम था—इतना कि उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन बिना आगा-पीछा सोचे किया करते थे। घनानंद कवि होने के साथ-साथ अच्छे गवैये भी थे। साथियों को उनकी रसिकता खटका करती थी । एक दिन कुछ चुगलखोरों ने वादशाह से कह दिया - "बादशाह सलामत, मीर मुंशी साहव गाते वड़ा ऋच्छा हैं।" वादशाह ने उन्हें गाना सुनाने के लिए कहा। उन्होंने बहाना बनाकर टाल दिया। चुगलखोरों ने कहा—"ये आपके कहने से शायद न भी गायें। हां, यदि इनकी प्रेमिका सुजान कह दे तो तुरंत सुना दें।" श्रंत में ऐसा ही हुआ। सुजान बुलवाई गई और प्रेमिका का संकेत पाते ही इन्होंने गाना आरंभ कर दिया, परंतु एक भूल कर वेंडे—गाते समय वनानंद का मुंह सुजान की श्रोर रहा श्रीर पीठ वाद्शाह की ओर । इस वेश्रद्वी से वाद्शाह अप्रसन्न हो गये और इसी वेश्रद्वी पर उन्हें नगर-निर्वासन मिल गया । प्रेमी वनानंद ने प्रेमिका के साथ चलने की प्रार्थना की, परंतु उसने वड़ी रुखाई से इन्कार कर दिया। इससे घनानंद को वड़ी ठेस लगी और वे विरक्त होकर वृ'दावन में था वसे । सुजान उन्हें इतनी प्रिय थी कि उसकी कठोरता देख लेने पर भी ये अपने पदों में उसका नाम अवश्य दिया करते थे। इस नाम की रसीली स्मृति उन्हें या भी पूर्ववन् विद्वल करती थी। आगे चलकर उनके इस

अतुसंघानकों ने उनके लिखे निम्न मंथों का उल्लेख किया हे---धनानंद-कवित्त, आनन्द्धन जू के कवित्त, कवित्त-संग्रह, सुजान-विनोद, कृपाकंद-निवंध, सुजानहित, वियोगवेलि, रस-केलियल्ली, आनंद्घन जूकी पदावली, इस्कलता, भीतिपादस, जमुनाजस और वृंदावनसत । इनमें से कवित्त नाम वाली पहली पुस्तकें एक ही वस्तु है; श्रंतर नाम-मात्र का ही है। सुज्ञान-विनोद भी इन्हीं की स्फुट रचनाओं का एक संग्रह है; इसे स्वतंत्र प्रथ नहीं मानना चाहिये। शेप कृपार्धद-निवंघ, सुजान-हित और वियोगवेलि निःसदेह इनकी अच्छी कृतियां हैं। रस-केलिबल्ली के दर्शन नहीं हुए, केबल नाम ही मुनने में आया है। त्रानंदघन जू की पदावली, इश्कलता, शीतिपावस और जुमुना-जस भी इन्हीं की रचनाएं जान पड़ती हैं। हां वृ'दावनसत उनकी कोई रचना नहीं। अस्तय में इसके लेखक हरिदास के शिष्य भगवत सुदित हैं। किसी भूल के कार्या यह रचना इनके नाम से प्रसिद्ध हो गई है। इस प्रकार उनके प्रंथों की नामावली इस रूप में स्वीकार की जा सकती है-चनानंद के कवित्त, क्रपाकंद-निवंध, सुजानिहत, वियोगवेलि, वनानंद जू की पदावली, इश्कः लता, प्रीतिपावस श्रोर जमुनाजस । कृष्ण-भक्ति संवंधी इनका एक वड़ा ग्रंथ छन्नपुर के राजपुरतकालय से मिला है जिसमें .५४२ १ छ और १८१२ विविध छंद तथा खंत में १०४४ पर हैं। इस पंथ में प्रियाप्रमाद, ब्रजव्यवहार, वियोगवेति, कुपानंद-निवंध, गिरिया्धा, भावनाप्रकाश, गोकुक्त्विनोत्, ज्ञानचसत्कार,

कवियों में से थे। इनकी जैसी समर्थशील राक्ति-संपन्न और विशुद्ध ब्रजभापा लिखने में शायद ही कोई कवि कृतकार्य हुआ हो। प्रीइता श्रीर माधुर्य में घनानंद अप्रतिम रहे। रसिक घनानंद ने साज्ञात् वियोग-जन्य पीड़ा अनुभन्न की थी। उसका उनके यहां अलौकिक चित्र प्रस्तुत हुआ है। शृंगार-वर्णना में वियोग की जो अनुभूति है वह उनकी अपनी ही वस्तु है। उनकी रंचना में उनकी हृद्य-स्थिति प्रतिविवित हुई है। कवि प्रायः अंतर्व तियों का निरूपण करने में लीन रहा है। प्रेम-वर्णना में विहारी, देव, पद्माकर के जैसी वाहरी उछल-कूद वहां नहीं है। घनानंद की वेम-पीर की वर्णना में गांभीवं और प्रशस्तता मिलेगी। प्रेमदशा की श्रमिव्यक्ति में उनका कौशल सदैव सफल रहा है, तभी तो यह कहा जाता है कि प्रेम की गृह अंतर्शा का उद्घाटन करने में उनकी जैसा सफलता अन्य कोई श्र'गारी किय प्राप्त नहीं कर मका। प्रेम की तिपमता की अभिव्यक्ति में घनानंद ने विरोधा-भास का आधार लिया है और हृदय की अपील को जोरदार वनाने के लिये लाचिण्कता का सहारा। इसीलिये उनकी उक्तियां वलवती भी रही हैं।

मुजान के बनानंद लोकिक प्रेम की ओर से अलोकिक गार अव्यक्त प्रेम की ओर सुके थे। सांसारिक स्वार्थपरता ने उनकी आंखों का पदां उठाकर वैराग्य-विभूति प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान की थी; इमी से उनमें सच्ची तन्मयता जागी थी और सची तत्मयता ने ही उनकी वागी में सरस्वती का वल दिया था। रूढ़ियों का भार वहन किया है और न मत-मतांतर संबंधी परंपराश्रों का। वैसे अपना-अपना मत है—प्रत्येक वस्तु में अपना-अपना दृष्टिकोण है। आचाय रामचंद्र शुक्त ने भी तो उनके पदों से नाद-व्यंजना की वड़ी अनुठी अनुभूति प्राप्त की है।

कुछ भी सही, घनानंद का स्थान कृष्ण-कवियों में अपने ढंग का निराला है। उनकी प्रयासहीन कविता में उनका कवित्व स्पष्टता से प्रस्कृदित हुआ है। शृंगार-कालीन कृष्ण-भक्त रिसकों में उनका-सा वाक्-पाटव अत्यंत दुर्लभ है। उनके काव्यामृत का रस नीचे के पदों से प्राप्त किया जा सकता है—

"तब तौ तुम दूरिह ते मुसुकाय,

बचाय कैं ग्रौर की दीठि हैंसे। दरसाय मनोज की मूरित ऐसी,

रचाय कैं नैननि में सरसे॥ श्रव तौ उर माहिं बसाय कैं मारत,

एजू विसासी, कहां धों वसे ?

कछु नेह-निबाह न जानत हे,

तौ सनेह की धार में काहे धंसे ॥"

तथा

"हग फेरिये ना श्रमनोलिये सो, सर से हैं लगे कत जीजिए ज़ रसनायक, दायक हो रस के, सुखदाई है दुःख न दीजिए जू॥ क्र राकीमुनी नाममाधुनी, वृंदावनमुद्रा, प्रेमपित्रका, रस-वसंत आद अनेक विषयों की सूची दी गई है। वियोगीहरि के वजमायुरीसार, पं० रामचंद्र शुक्त के हिंदी साहित्य के इतिहास और डा॰ हरदेव वाहरी के हिंदी काव्यशैली के विकास में इनके एक और पंथ "क्रुपाकांड" का भी नामोल्लेख हुआ है, परंतु घनानंद के संबंध में गहरा अनुसंधान करने वाले, हिंदू विश्वित्रद्यालय के प्रो॰ विश्वनाधप्रसाद मिश्र का कहना है कि यह वस्तुत: 'क्रुपाकंद' (क्रुपा-निकंद) ही है। रोमन अन्तरों के द्यारा लिखने से कंद का कांड हो गया है।

इसी प्रकार उपर्युक्त प्रथम तीन लेखकों ने घनानंद को नियार्क मतानुयायी वैष्णाय बताया है, परंतु प्रो० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने कुपाकंद-निवंध के रचेियता होने के आधार पर पुष्टि-पंथी ठहराया है। प्रस्तुत रचना 'कुरण-कुना' के आधार पर रची गई है। यही कुपा पुष्टिमािंग को आधार है। इस दृष्टि से उनका पुष्टिमािंग होना भी सिद्ध किया जा सकता है, परंतु अपने मत में तो रसिकों का अपना एक पंथ अलग ही होता है। उसमें पुष्टिमािंग की प्रेम-याचना-वृत्ति भी आ सकती है और युगल-प्रेमानुभृति भी। यों चाहे उनकी रचना से मतवादी अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें किसी भी और सीच लें, परंतु उन्होंने अपनी रचना में किसी सिद्धांतिवरों के लिये कोई सीचातानी प्रस्तुत नहीं की है। सच तो यह है कि वे स्वतंत्र स्वभावावलंगी रसिक भक्त थे। न उन्होंने ततकालीन सािहित्यक

वनग्रानँट प्यारे सुजान ! सुनौ, 'विनती मन मानकें लीजिए ज्।

बिसकें इक गांव में एहो दई,

चित्त ऐसी कठोर न कीजिए जू॥"

यनानंद के पदों का रसमाधुर्य श्रीर पदकोमलत्व निराला ही है; श्रपने युग के कृष्ण-भक्तों में उनका स्थान बहुत महत्व का है। उन्हें श्रपने समय का 'सूर' कहा जाये तो श्रत्युक्ति न होगी।

#### ्नागरीदास

# ( महाराज सावंतसिंह )

यूं तो ब्रज में इस नाम के कई किव हुए, परंतु सबसे अधिक प्रसिद्धि इन्हीं नागरीदास् को प्राप्त हुई जिनका वास्तविक नाम सावंतसिंह था। सावंतसिंह ऋष्णगढ़ के राजा थे। संवत १७४६ में इनका जन्म हुआ था। महाराज राजसिंह इनके पिता थे। बचपन से ही इनका शूरवीर होना प्रसिद्ध है। इन्होंने १३ वपं की अवस्था में वृंदी के हाड़ा जैतसिंह को मार गिराया था। संवत् १८०४ में ये दिखी दर्वार में थे। इस समय के लगभग गहाराज राजसिंह का देहांत हो गया। इसी समय वादशाह अह्मदशाह ने इन्हें कृष्णगढ़ का उत्तराधिकारी नियंत कर दिया। , ये सिंहासन संगालने के' लिये कृष्णगढ़ पहु'चे, परंतु बहां भाई वहादुरसिंह को पहले से ही सिहाननामृद पाया। जब उन्हें पता चला लि बहादुरसिंह को जोशपुर की श्लोर से सहायता पहुंची है तो इन्होंने भी मरहठों की सहायता से भाई को युद्ध में
गरास्त करके राज्याधिकार प्राप्त करने का निश्चय किया। इस प्रकार
राज्य तो प्राप्त हो गया, परंतु रक्तपात से इत्य में एक खिन्नता-सी
उत्पन्न हो गई। इसी चिरिक्त के कारण संवत् १८१४ में पुत्र सरदारसिंह को राज्यभार सौंपकर वृंदावन चले त्राये त्रीर रखछोड़दास
जी से दीचा लेकर यहीं के हो रहे। कहते हैं उनके वृंदावनवास
में उनकी उपपरनी वनीठनी भी साथ ही रहती थीं। वनीठनी किवता
रचने की अच्छी सामर्थ्य रखती थीं। महाराज में भिक्त का बीजारोपण और काव्य-रचना का उद्देक तो संवत् १०५० के लगभग
ही हो गया था, परंतु राज्यसिंहासन का परित्याग उन्होंने इसके
पयाप्त समय पीछे किया। वृंदावन की अनुरिक्त का ब्राभास उस
समय की रचना में भी मिलता है जिस समय वे सिंहासन पर
विराजमान थे। यह उत्कंठा इस पर से स्पष्ट है—

"त्रज में हैं कड़त दिन, िित दिये ले खोय।
श्रमके श्रमके फहत ही, वह श्रमके कम होय॥"

श्रीर पृ'दावन पहुंचकर तो पृ'दावन का श्रनुराग इतना वदा कि उसका तिनक-सी देर का वियोग श्रसहा हो जाने लगा। एक वार ये जमुना के दूसरी श्रीर चले गये। शाग के समय पृ'दावन की श्रीर लौटे। वहां तट पर कोई नाव ही न गिली, परंतु पृ'दावन के प्रेम ने इस वाधा को शाई न श्राने दिया। वे जमुना में कूद पड़े और तैरकर अपने स्थान पर पहुंच ही गये। उनकी रचना से जात होता है कि वु'दावन में उन्हें सम्मान-

वनग्रानंद प्यारे सुजान ! सुनौ, विनती मन मानके लीजिए ज्। वसिकें इक गांव में एहो दई.

चित्त ऐसौ कठोर न कीजिए जू॥"

यनानंद के पदों का रसमाधुर्य श्रीर पदकोमलत्व निराला ही है; श्रपने युग के कृष्ण-भक्तों में उनका स्थान बहुत महत्व का है। उन्हें श्रपने समय का 'सूर' कहा जाये तो श्रत्युक्ति न होगी।

#### ्नागरीदास

#### (महाराज सावंतसिंह)

यूं तो ब्रज में इस नाम के कई किव हुए, परंतु सबसे अधिक प्रसिद्धि इन्हीं नागरीदास को प्राप्त हुई जिनका वास्तविक नाम सावंतिसिंह था। सावंतिसिंह कृष्णगढ़ के राजा थे। संवत्त १७५६ में इनका जन्म हुआ था। महाराज राजसिंह इनके पिता थे। वचपन से ही इनका शृर्वीर होना प्रसिद्ध है। इन्होंने १३ वप की अवस्था में वृंदी के हाड़ा जैतिसिंह को मार गिराया था। मंबन १००४ में ये दिखी दर्बार में थे। इस समय के लगभग गहाराज राजसिंह का देहांत हो गया। इसी समय वादशाह अहमदशाह ने इन्हें कृष्णगढ़ का उत्तराधिकारी नियत कर दिया। ये सिंहासन संगानने के लिये कृष्णगढ़ पहुंचे, परंतु वहां भाई वहादुरसिंह को पहले से ही सिंहा नासद पाया। जब उन्हें पता चला जि बहादुरसिंह को जोशपुर की और से सहायता

पहुंची है तो इन्होंने भी मरहठों की सहायता से भाई को युद्ध में परास्त करके राज्याधिकार प्राप्त करने का निश्चय किया। इस प्रकार राज्य तो प्राप्त हो गया, परंतु रक्तपात से इदय में एक खिन्नता-सी उत्पन्न हो गई। इसी विरक्ति के कारण संवत् १८१४ में पुत्र सरदार-सिंह को राज्यभार सौंपकर वृंदावन चले त्राये त्रौर रणछोड़दास जी से दीचा लेकर यहीं के हो रहे। कहते हैं उनके वृंदावनवास में उनकी उपपत्नी वनीठनी भी साथ ही रहती थीं। वनीठनी किवता रचने की श्रच्छी सामर्थ्य रखती थीं। महाराज में भिक्त का बीजा-रोपण और काव्य-रचना का उद्रेक तो संवत् १०८० के लगभग ही हो गया था, परंतु राज्यसिंहासन का परित्याग उन्होंने इसके प्याप्त समय पीछे किया। वृंदावन की श्रनुरिक का श्राभास उस समय की रचना में भी मिलता है जिस समय वे सिंहासन पर विराजमान थे। यह उत्कंटा इस पर से स्पष्ट है—

"व्रज में हैं कड़त दिन, किते दिये ले खोय। अप्रविके अप्रविके कहत ही, वह अप्रविके कत्र होय॥"

श्रीर वृ'दावन पहुंचकर तो वृ'दावन का श्रनुराग इतना वढ़ा कि उसका तिनक-सी देर का वियोग श्रसहा हो जाने लगा। एक बार ये जमुना के दूसरी और चले गये। शाग के समय वृ'दावन की श्रोर लौटे। वहां तट पर कोई नाय ही न गिली, परंतु वृ'दावन के प्रेम ने इस वाधा को शाड़े न श्राने दिया। वे जमुना में कूद पड़े श्रोर तैरकर श्रपने स्थान पर पहुंच ही गये। उनकी रचना से ज्ञात होता है कि वृ'दावन में उन्हें सम्मान- धनग्रानँद प्यारे सुजान ! सुनौ, 'विनती मन मानकें लीजिए ज्। वसिकें इक गांव में एहो दई,

चित्त ऐसौ कठोर न कीजिए जू॥"

त्रनानंद के पदों का रसमाधुर्य श्रीर पदकोमलत्व निराला ही है; श्रपने युग के कृष्ण-भक्तों में उनका स्थान बहुत महत्व का है। उन्हें श्रपने समय का 'सूर' कहा जाये तो श्रस्युक्ति न होगी।

## ्नागरीदास

#### ( महाराज सावंतसिंह )

यूंतो बज में इस नाम के कई किन हुए, परंतु सबसे अधिक प्रसिद्ध इन्हीं नागरीदास को प्राप्त हुई जिनका बास्त विक नाम सावंतिसिंह था। सावंतिसिंह कृष्णगढ़ के राजा थे। संवत १७५६ में इनका जन्म हुआ था। महाराज राजसिंह इनके पिता थे। वचपन से ही इनका श्रूरवीर होना प्रसिद्ध है। इन्होंने १३ वप की श्रवस्था में वृंदी के हाड़ा जैतिसिंह को मार गिराया था। संवत १८०४ में ये दिही दर्वार में थे। इस समय के लगभग गहाराज राजसिंह का देहांत हो गया। इसी समय वादशाह अहमदशाह ने इन्हें कृष्णगढ़ का उत्तराधिकारी नियत कर दिया। ये सिंहासन संभानने के लिये कृष्णगढ़ पहुंचे, परंतु वहां भाई वहादुरिनंह को पहने से ही सिंहानताहरू पाया। जब उन्हें पता चला लि बहादुरिनंह को जोशपुर की शोर से सहायता

पहुंची है तो इन्होंने भी मरहठों की सहायता से भाई को युद्ध में
गरास्त करके राज्याधिकार प्राप्त करने का निश्चय किया। इस प्रकार
राज्य तो प्राप्त हो गया, परंतु रक्तपात से इद्य में एक खिन्नता-सी
उत्पन्न हो गई। इसी विरक्ति के कारण संवत् १८१४ में पुत्र सरदारसिंह को राज्यभार सोंपकर वृंदावन चले आये और रणछोड़दास
जी से दीज्ञा लेकर यहीं के हो रहे। कहते हैं उनके वृंदावनवास
मंउनकी उपपत्नी बनीठनी भी साथ ही रहती थीं। वनीठनी किवता
रचने की अच्छी सामध्ये रखती थीं। महाराज में भिक्त का बीजारोपण और काव्य-रचना का उद्रेक तो संवत् १७५० के लगभग
ही हो गया था, परंतु राज्यसिंहासन का परित्याग उन्होंने इसके
पयाप्त समय पीछे किया। वृंदावन की अनुरिक्त का आभास उस
समय की रचना में भी मिलता है जिस समय वे सिंहासन पर
विराजमान थे। यह उत्कंठा इस पद से स्पष्ट है—

"त्रज में हैं कड़त दिन, िकते दिये ले खोय। श्रवके श्रवके कहत ही, वह श्रवके कव होय॥"

श्रीर पृ'दावन पहुंचकर तो पृ'दावन का श्रनुराग इतना वढ़ा कि उसका तिनक-सी देर का वियोग श्रसहा हो जाने लगा। एक वार ये जमुना के दूसरी श्रीर चले गये। शाम के समय पृ'दावन की श्रीर लौटे। वहां तट पर कोई नाव ही न मिली, परंतु पृ'दावन के प्रेम ने इस वाधा को श्राड़े न श्राने दिया। वे जमुना में कूद पड़े श्रीर तैरकर श्रपने स्थान पर पहुंच ही गये। उनकी रचना से ज्ञात होता है कि पु'दावन में उन्हें सम्मान- ंसत्कार भी श्रच्छा मिला होगा। इस संबंध में उनका यह दोहा प्रसिद्ध है—

> "मुनि व्यवहारिक नाम को, टाहे दूरि उदास। दौरि मिले भरि नैन सुनि, नाम नागरीदास॥"

उनके श्रपने मुंह से कितना प्रिय लगता है—व्यावहारिक नाम (कृष्णगढ़-नरेश) सुनकर, लोग उदासी से दूर हट गये, परंतु "नागरी (राघा) दास" नाम सुनकर दौड़-दौड़कर मिले। उसी प्रथम भेंट में उन्हें वृंदावन में कितना प्यार मिला—वहां वालों से, इसका उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है—

> "इक मिलत भुजिन भरि हैं।रि-दै।रि, इक टेर बुलावत श्रौरि-श्रौरि। कोउ चले जात सहजे सुभाय, पट गाय उटत भोगिह सुनाय॥ ते परे धृर मिश मत्तचित्त, तेट दैं।रि मिलत तिज रोति नित्त। श्रितमय विगक्त निन के सुभाव, जे गनत न गजा रंक राव॥ ते सिमिट-सिमिट फिर श्राय श्राय। फिर छाइत पद पटवाय गाय॥"

इन्होंने शेष जीवन इसी प्रेम-भूमि में व्यतीत कर दिया। संवत् १८२१ में इनका परलोक-वास हो गया। सावंतिसह शंक नागरीदास नाम से तो प्रसिद्ध थे ही, ख्रपनी रचनाओं में वे नागरी, नागर और नागरिया नाम भी प्रयोग किया करते थे। इनकी उपपत्नी वनीठनी भी रिसक-विहारी छाप देकर पद-रचना किया करती थीं। यहीं रहते हुए नागरीदास को रिसक-प्रवर घनानंद की मैत्री भी प्राप्त हुई थी।

इनके रचे हुए सब छोटे-मांट ७३ ग्रंथ मिलते हैं। इन सब ग्रंथों का संग्रह 'नागर-समुच्चय' नाम से हुआ है। इसे वैराग्यसागर, सिंगारसागर और पदसागर नाम के तीन भागों में विभाजित किया गया है। इस समुच्चय में ६१ पद बनीठनी के भी हैं। ७३ ग्रंथों में से कुछ के नाम ये हैं:—

"सिंगारसार, गोपी-प्रेम-प्रकाश, व्रज-वैक्तुएठ तुला, व्रज-सार, विहार-चंद्रिका, भोजनाष्ट्रक, जुगुलरस-माधुरी, गोधन-ष्ट्रागमन, फागविलास, गोपी-वैनविलास, रासरसलता, कृष्ण-जन्मात्सव-कवित्त, रास-कवित्त, गोवधन-धारन के कवित्त, जुगुल-भक्तिवितोद क्रौर गोविंद्र-परचई।"

नागर-समुच्चय में संगृहीत ७३ प्र'थों के अतिरिक्त वैन-विलास और गुप्तरस-प्रकाश नाम के हो प्र'थ और भी सुने जाते हैं।

नागरीदास सख्यभाव के उपासक थे। वे बह्नभ संप्रदाय द्वारा दीचित हुए थे, परंतु फिर भी उनकी रचना में उनकी भक्तिभावना का स्वातत्त्र्य भलकता है। उन्होंने किसी सिद्धांत के पचुड़े में न पड़कर प्रायः लीला तथा उन्सव संवंधिनी कविता की रचना की है। फारसी काव्य का प्रभाव ग्रहण करने पर उनके यहां सुफियाना रंग-ढंग भी श्रच्छा भलक, उठा है।

नागरीदास जनभाषा के किय थे, परंतु उनकी रचना से जात होता है कि उन्हें संस्कृत, फारसी, और डिंगल का भी श्रच्छा ज्ञान था और गुजराती तथा पंजावी की भी श्रच्छी जानकारी श्राप्त थी। उन्होंने श्रपनी रचना में गेय पदों के श्रातिरिक्त कवित्त, सबेया, श्रिरिह्ना, रोला श्रीर दोहा-चौपाई का भी पर्याप्त प्रयोग किया है।

इस पद में उनका कला-कौशल निहारिये—

में काहू ते कहु नहिं कहतो मो ते कहु कहतो न है कोय ॥

एक ज तन हिर विमुखनि के संग रहतो देश विदेस ।

विविध मांति के जग-दुख-सुख जहं, नहिं मिक्त लवलेस ॥

एक ज तन सतसंग-रंग रंगि, रहतो श्रिति सुख पूरि ।

जनम सफल करि लेतो बज विसे, जहं बज जीवन मूरि ॥

है तन विनु हैं काज न हैं हैं, श्रायु सु छिन-छिन छीजे ।

"नागरिदान" , एक तन तें श्रिव, कहं। कहा कर लीजे ॥

## यस्रवेली यली

अलवेली जी विष्णु संप्रदाय के महात्मा वंशी अली जी के शिष्य थे। इनका जन्म विक्रम की १नवीं सदी के छादि में हुआ था। किशोरी छली इनके प्रधान शिष्य थे। अलवेली विष्णु संप्रदाय द्वारा दीक्षित हुए थे और वरसाने में निवास करते थे। इससे अधिक उनका और कुछ भी परिचय ज्ञात नहीं।

भाषा-सुकित होने के श्रातिरिक्त ये संस्कृत के भी याग्य पंडित थे। इसका प्रमाण इनके रचे 'श्री स्तोत्र' से मिल जाता है। भाषा में इन्होंने 'समय-प्रवंध-पदावली' नामक ग्रंध की रचना की। इसमें ३१३ पद श्रष्ट्रयास-विषयक हैं। ये पद कवित्व की दृष्टि से बड़े श्रन्टे वन पड़े हैं। ये संगीत के भी परमाचार्य थे। इसीलिये इनके सभी पद संगीत-संगत श्रोर परिमार्जित बन पड़े हैं। 'समय-प्रवंध-पदावली' के श्रादि में गुरु श्री वंशी श्रती के संबंध में मंगल संबंधी पदों की रचना भी सफल काव्य का श्रंग कही जा सकती है। यह उनका एक पद देखिये—

"लीनां युंदावन वरित लाह्यो।

संवा टहल महल की निसिदिन, यह जिय नेम निवाह्यो ॥ ग्रद्भुत प्रेम विहार चारू रस, रसिकनि विनु किनु चाह्यो । ग्रलवेली ग्राल सफल कियो सब, निज यह रस ग्रवगाह्यो ॥"

### वच्शी हंसराज

वस्ती जी का जन्म संवत् १७६६ में पन्ना में हुआ था।
ये जाति के श्रीवास्तव कायस्थ थे। पन्ना राज्य में इनके पूर्वजों
का अच्छा मान होता आया था और ये स्वयं भी पन्नानरेश श्री
अमानसिंह जी के द्वीरियों में से थे। ये सखी संप्रदाय से थे।
वज के स्थास गदी के विजयसखी नामक महात्मा ने इन्हें दीचा

दी थी। उन्होंने दीचा देकर सांप्रदायिक नाम प्रेमसखी रखा था। इनकी रचना में मिलने वाला प्रेम-माधुर्य इनका सखीभाव का उपासक होना सिद्ध करता है।

इनके रचे चार ग्रंथ मिलते हैं—१-स्नेहसागर २-विरह-लीला. ३-रामचंद्रिका, ४-वारहमासा। इनमें से पहला ग्रंथ सबसे बड़ा है। यह ग्रंथ ६ तरंगों में समाप्त हुआ है। लाला भगवानदीन द्वारा इस ग्रंथ का संपादन भी हो चुका है। शेष प्रंथ अभी अप्रकाशित ही हैं। स्नेहसागर में छुव्ण की विविध लीलायें विगत हैं। इस ग्रंथ की भाषा अत्यंत भावमय तथा प्रभापूर्ण रही है। भाव-प्राधान्य और स्वाभाविकता उसका अपना गुण है। उसका एक पद नीचे दिया जाता है—

"कोऊ कहूं श्राय वन-बीथन, या लीला लील जैहै।
किह किह कुढिल किठन कुटिलन सों, सिगरे ब्रज वगरेहै॥
जो तुमरी इनकी ये वातें, सुनिर्ह कीरित रानी।
तो कैसे पर्टिह पाटे ते, घटिहै कुल को पानी॥"

## चाचा हित वृ'दावनदास

ये पुष्कर चेत्र के गोड़ बाह्य थे। सं० १७६४ में इनका जन्म हुआ। राधावल्लभीय गोस्वामी हितरूप जी इनके गुरु थे तत्कालीन गोसाई जी के पिता के गुरुभाई होने के कारण गोसाई जी की देखा-देखी लोग इन्हें चाच कहकर पुकारने लगे। पहले ये महाराज नागरीदास के भाई बहादुर्शिस्ह जी के खाशित थे। जव राजकुल में गृह-कलह आरंभ हुई तो कृष्णगढ़ छोड़कर युन्दावन चले आये और सदा के लिये यहीं के हो रहे।

सूरदास की भांति इनके संबंध में भी एक लाख पदरचना की वात प्रसिद्ध है, जिनमें से लगभग वीस हजार तो मिल भी चुके हैं। रचना का विषय नख-शिख, अष्ट्रयाम, समय-प्रबंध, छद्म आदि का वर्णन है। छद्म-लीला-वर्णन में चाचा जी हमारे साहित्य के एक महान कवि हैं। उनके वैराग्य तथा सिद्धांत संबंधी पद भी अन्ठे हैं। रागरबाकर नाम से इनकी कुछ रचना प्रकाशित भी हो चुकी है।

चाचा जी की रचना सफल कान्य के रूप में प्रस्तुत हुई है। इतनी वर्ी रचना में भी शेथिल्य कहीं नहीं आने पाया है। उनकी रचना में भिक्त की तिल्लीनता आदि से अंत तक चली है, यह बात ध्यान रखने की है कि उन्होंने ब्रज-कन्हाई को लेकर कान्यरचना की है न कि यादवपति द्वारकाधीश कुष्ण हो।

इनकी रचनाओं से संवत् १-४४ तक इनका जीवित रहन्। सिद्ध होता है। इसी समय के लगभग इनकी मृत्यु समम्भनी चाहिये। नीचे इनका एक पद दिया जाता है—

#### "प्रीतम तुम मी हगन वसत ही।

कहा भरोसे हैं पूछत ही, के चतुराई करि खु हँसत हो ॥ लीजें परिल स्त्ररूप ग्रापनो, पुतरिन में तुमहीं तो लसत हो । कृन्दावन दित रूप-रिसक तुम, कुंब लड़ावत हिय हुलसत हो ॥"

## भगवतरसिक

इनका जन्म संवत् १७६४ के लगभग माना जाता है। ये वहें संप्रदाय के स्वामी लिलतमोहनीदास के शिष्य थे। ये बहें त्यागी महात्मा थे, इसीलिये गदी का अधिकार न लेकर निर्लिप्त भांकि-भावना को ही अपनाया। ये रात-दिन भिक्तभाव में लीन रहते थे। इनकी भांक संबंधी रचना में वराग्य और शंगार का एक साथ रमने वाला रूप इनकी काव्य-प्रतिभा का द्योतक है। जहां इनके अनन्य प्रेम-रस-पूरित पद, कवित्त, कुंडलियां और अपन्य एक और अनन्य प्रेम-भावना की प्रतीति कराते हैं, वहां दूसरी और वराग्य, विरक्ति का भाव भी प्रकटाते हैं। वे परम रिसक थे। इसीलिय तो उन्होंने अपने और अपनी कविता के संबंध में कहा है—

"भगवत रामक रासक की बात, रासक बिना कोऊ समुिक सके ना।"

• इनकी रची हुई सिद्धांत संबंधी इंडलियां भी काव्य-सोंदर्य की दृष्टि से अलौकिक ही रही हैं। इनका रचा हुआ "अनन्य-निश्चयात्मक" नाम का यंथ वताया जाता है, जिसका प्रकाशन लखनऊ-निवासी ला॰ केदारनाथ वेश्य ने करवाया था।

इनका एक पद नीचे दिया जाता है—

"लखी जिन लाल की मुसक्यान । तिनहिं क्सिरी बेद विधि, जप योग संयम ध्यान ॥ नेमू यन ग्राचार पुला, पाठ गीता स्यान । रितक भगवंत हम दई ग्रसि, ऐंचिक मुख-म्यान ॥"

#### श्री हठी

हठी जी का रचनाकाल संवत् १८३० के लगभग है। ये चड़े साहित्य-मर्भ-वेत्ता और हितहरिवंश जी की परंपरा के भक्त-किये थे। अन्य भक्त-कियों की अपेता इनकी रचना की यह विशेषता है कि उसमें कला-पन्न पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनका लिखा केवल एक प्रंथ 'राधासुधाशतक" है। यग्रिप यह छोटी-सी रचना है. तथापि अपने उन की अच्छी वस्तु है। भारतेंदु जी को यह प्रंथ बहुत प्रिय था। इनकी कविता में अलंकारों का अच्छा स्थान है। भिक्त में इन्होंने राधा जी को प्रधान्य देकर शेष सभी देवी-देवताओं को नीचा ही दिखाया है। इनके कुछ पदों से ज्ञात होता है कि इन्हें राजसी ठाट-बाट का अच्छा ज्ञान था।

इनके एक पद में रचना-माधुर्य देखिये-

"मोर पखा, गर गुंज की माल,

किये नय भेप बड़ी छिप छाई।

पीत पटी दुपरी किट में, ,

लपटी लक्करी हटी मी मन भाई॥

ह्यूटी लटें डुलें कुंडल कान,

बजें मुरली धुनि मंद मुहाई।

कोट काम गुलाम भये,

जब काह्य है भानु लली वनि आई॥"

## वजवासीदास

त्रजवासीदास वृन्दावन के रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के छानुयायी थे। इनके लिखे दो प्र'थ प्रसिद्ध हैं— त्रजविलास छोर प्रवीवचंद्रोदय। इनमें प्रथम प्र'थ प्रवंध-रचना है छोर दूसरा है हसी नाम के प्रसिद्ध संस्कृत नाइक का विविध छंदों में किया गया अनुवाद। इनकी प्रसिद्धि का श्रेय व्रजविलास को ही दिया जाता है। इस प्र'थ की रचना संवत् १ पर्थ में हुई। इससे अनुमान होता है कि ये १ प्रवी शदाब्दी के उत्तरार्द्ध में उत्पन्न हुए होंगे। व्रजविलास में कथा-क्रम सूर के सूरसागर से शौर छदानुकरण तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया गया है। इस प्रकार संपूर्ण प्र'थ दोहे-चौपाइयों में पूर्ण हुआ है। कथा के सबंध में कवि ने स्वयं सूर का आभार स्वीकार लिया है—

"या में कहुक द्युद्धि नहिं मेरी। उक्ति-युक्ति सब सूरहि केरी॥"

व्रजविलास में कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा-प्रयाण-पर्यंत वर्णन किया है। इस प्र'थ की भाषा में व्यावहारिकता, सुव्यवस्थितता और सरलता रही है। रामायण के ढंग पर रचना होने पर भी उसमें रामचिरतमानस के जैसी प्रभाव-प्रवणता नहीं छाने पाई है। वस्तुतः कृष्ण के चरित्र में

कृष्ण-भक्त कि राम-जीवन की-सी व्यापकता ला भी कहां से पाते। कृष्ण-साहित्य के कृष्ण श्रादि से श्रंत तक कीड़ामय ही तो वने रहे। इसीलिये राम की-सी पुरुपोत्तम-सुलभ महत्ता कृष्ण के चिरित्र में श्रा ही न सकी। किर भी, कृष्ण-भकों में मजविलास का श्रव्छा श्रादर है।

#### उनकी रचना की कुछ पंक्तियां देखिये-

"कहत यशोदा कौन विधि। सम्भाकं ग्रव कान्ह ॥
भूलि दिखायो चंद में। ताहि कहत हरिखान॥
यहै देत नित माखन मोकों। छिन छिन देति तात सो तोको॥
जो तुम स्थाम चंद को खैहो। बहुरो किर माखन कहं पैहो।
देखत रही खिलोना चंदा। हठ नहिं कीने वाल गोविंदा॥
पा लागों हठ ग्रधिक न कीने। मैं विल, रिसहिं रिसहिं तन छीने॥"

#### कृप्णदास

इनका रचनाकाल संवत् १८४३ के आस-पास है। ये मिर्जापुर के रहने वाले, जाति के ब्राह्मण् थे। इनका अधिक परिचय कुछ भी ज्ञात नहीं। इनका रचा माधुर्य-लहरी ४२० पृष्ठी का कृष्ण-चरित्र संबंधी अच्छा मंथ है। साधारणतया रचना में सींदर्य-गौरव प्राप्त है। अपनी कविता से अच्छे भक जान पहते हैं।

गह इनका एक पद है-

कृष्णकाव्य की रूपरेखा ''कौन काज लाज ऐसी कर' जो श्रकाज श्रहो, वार-वार कहो नरदेव कहां दुर्लभ समाज मिल्यो सक्ता, सिद्धांन जानि, पाइए । लीला गुन नाम थाम <sup>रूप</sup> सेवा गा*इए*॥ ज्ञानी की सयानी सत्र पानी में वहीय टीजै, नानी सो न रीति जामी दंपिन रिभाइए। जैमी जैमी गही जिन् लही तैमी नैननहू, थन्य धन्य गथाकुम्म नित्य ही मनाइए॥"

# रसिकगोविंद

रिमकगोविदः का रचनाकाल संवत १८४० से १८६० तक माना जाता है। ये निर्वाक संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके गुरु का नाम सर्वेश्वरशर्गाः पिता का नाम शालियाम और माता का नाम गुमाना था। रिमक जी वृ'दावन में रहते थे, परतु वेंसे वे जयपुर के निवासी वे श्रौर जाति से नटागी वे।

इनके रचे ६ मंभों का पना चलना है। उनके नाम ने हैं:--१--त्रप्रदेश-भाषा. ३--समय-प्रबंध. ३--युगल-रम-माधुरी. ४--रामायम्-म्चिनिका, ४--रमिक-गोविदानंद-यन, ६--लिहिमन-चंद्रिका, ७--पिंगल, ५--क्रालियुग-रामो, ६--रामिक-गोविद् । इनमें में प्रथम नीन ग्र'थ कुत्मा-माहित्य से संबंध रखते हैं। प्रथम में थे में ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूरवी खादि बाठ बोलियों में राधा-कृत्वा की श्रुंगार-लीना यित्त हैं। दूसरे में के पथीं

में राधा-कृष्ण की ऋतुचर्या वर्णित है। तीसरी रचना युगल-रस-माधुरी रोला छंद में है। इसमें राधा-कृष्ण-विहार और वृंदावन मंबंधी वर्णन अत्यंत सरस और भावमय रहा है। इसमें कवि-कौशल और हृद्य-विद्य्थता का अच्छा परिचय मिलता है। इसी पंथ से इनकी रचना का एक पद नीचे दिया जाता है—

"मुकलिन पल्लव फूल मुगंध परागहि भारत।
जुग मुख निर्पल बिपिन जनु राई लोन उतारत।।
फूल फलन के भार डार भुकि यों छवि छाजै।
मनु पसारि दह भुजा देत फल पथिकन काजै॥
मधु मकरंट पराग-लुब्ध छालि मुदित मत्त मन।
विरट पहुत फूनुराज नुपति के मनु बंदीजन॥"

#### वावा दीनद्याल गिरि

वावा गिरि का जन्म काशी के गायवाट मुहले में संवत् १म१६ में हुआ था। जब ४--६ वर्ष के ही थे तभी माता-पिता का देहांत हो गया। महंत कुशागिरि ने इनके पालन का भार अपने उपर लिया। ये उन्हीं के पास रहते रहे और उन्हीं की शिष्यता प्रहण कर ली। महंत कुशागिरि पंचकोशी के मार्ग में पड़ने वाले देहली-विनायक नामक स्थान के अधिकारी थे। वेसे काशी में इनके और भी कई मठ थे। महंत जी रहते प्रायः गायघाट मुहले वाले मठ में ही थे। चेला वन जाने के अनंतर दीनदयाल गिरि जी प्रायः उसी मठ में रहते थे। जब महंत जी का देहांत हो गया तो उनकी बहुत-सी जायदाद नीलाम हो गई श्रीर दीन र्याल जी देहली-विनायक के निकट मौठली गांव याले मठ में श्राकर रहने लगे। इन्होंने महंत जी के सत्संग से हिंदी-संस्कृत का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त किया। भारतेंद्र जी के िता वा॰ गोपालचंद्र जी से इनका बड़ा स्नेह था।

#### इनके रचे चार य'य हैं:-

१—विश्वनाथ नवरत्न, २—दृष्टांत-तरंगिणी, ३ - श्रनुराग धाग, ४—वैराग्य-दिनेश, ४—श्रन्योक्ति कल्पद्वम ।

दीनदयाल बड़े भावुक किय थे। भाषा पर इनका बड़ा श्रव्हा श्रिकार था। इनकी भाषा श्रीद, परिषक, सुव्यवस्थित श्रीर बड़ी सुलभी हुई है। हां, जहां काव्य का कलापच प्रवल हो गया है वहां उसमें गम्भीरता, जटिलता परंतु अलंकारिता भी श्रा गई है। भावपच में जाकर केवल तथ्य-कथन के लिये भाषा का स्वच्छ श्रीर साधारण स्वरूप ही व्यवहृत हुआ है।

यत्र-तत्र भाषा में पूरवीपन और रचना में व्याकरणदीप भी आ गया है। उनके संस्कृत संबंधी ज्ञान का प्रभाव उनकी रचना पर स्पष्ट रहा है। इनकी ख्याति का प्रधान श्रेय अन्योक्ति फल्पटुम को ही दिया जा सकता है। यह पंथ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इस पंथ की-सी अन्योक्तियां हमारे साहित्य में अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ हैं। अनुराग-वाग की रचना कृष्ण की विधिध लीलाओं के वर्णन में हुई है। इस रचना के कवित्त श्रीर मालिनी इंद श्रलौकिक माधुर्य से परिपूर्ण रहे हैं।

इनका रचनाकाल संवत् १८७६ से १६१२ तक माना जाता है श्रीर परलोक-प्रयाण संवत् १६१४ में । ये इनके दो पद हैं—

"चरन-कमल राजें, मंजु मंजीर वाजें।

गमन लिख लजावें, इंसऊ नाहिं पार्वे॥

सुखद कदम-छाहीं, कीड़ते कुंज माहीं।

लिख लिख हिर सोभा, चित्त काको न लोभा॥"

#### तथा

"चल चकई तेहि सर विषे जहं नहिं रैन विछोह।

रहत एक रस दिवस ही, सुद्धद हंस संदोह॥

सुद्धद हंस-संदोह कोह ग्राफ द्रोह न जाको।

भोगत सुर्ल-ग्रांबोह, मोह दुल होय न ताको॥

बरनै दीनद्याल भाग विन जाय न सकई।

पिय-मिलाप नित रहै, ताहि सर चल त चकई॥

#### सहचरिशरण

सहचरिशरण जी का जन्म १६वीं शताब्दी के श्रांत के जाभग मानना चाहिये। इनका श्रसली नाम सखीशरण था। ये दट्टी संप्रदाय में दोत्तित हुए थे श्रीर महंत राधिकादास के उत्तराधिकारी थे। परिचय के संबंध में इससे श्रीधक कुछ झात

नहीं। येसे रचना से पंजाबी जान पड़ते हैं।

इनके दो ग्रंथ मिलते हैं— १— लिलतप्रकाश, २— सरस-मंजावली। पहले ग्रंथ में टट्टी संप्रदाय के सिद्धांतों का निरूपण तथा म्वामी हरिदास जी का जीवन-चरित्र आदि विषय वर्णित हैं। इस ग्रंथ में चिविध छंदों का सुंदर प्रयोग हुआ है। सरस-मंजावली में १०४ मंज छंद संगृहीन हैं। यत्र-तत्र अरिल्ल भी प्रयोग किया गया है। ये १४० पद छुप्ण-साहित्य में अपना मोल रखते हैं। भक्त-कवि वियोगीहरि का इन पदों के संबंध में कथन है—

> "मंजार्वाल रचि नरस रहीन पद्धति विस्तारी। भटन है नहिं हैं है रचना ग्रम रमवारी॥"

इन टोनों यंथों के अतिरिक्त इनके कुछ फुटकर पर भी भिन्न हैं।

इनकी रचना में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पंजाबी और फारमी का मधुर मिश्रण हुआ है। इनके छंदों में प्रभाव और मादकता है। काव्य-चमत्कार और भिक्त का माधुर्य इनके यहां कृट-कृटकर भरा है। निम्न पद से उनके भिक्तमय सरस-हदय का धानंद लीजिये —

#### नारायण स्त्रामी

इनका जन्म संवत् १८८५ के लगभग रावलिपंडी जिले में हुआ। ये जाति के सारस्वन ब्राह्मण थे। संवत् १६१६ में ये वृंदावन पहुंचे और लाला वावृ के मंदिर में नौकरी कर ली। दिन में नौकरी करते और रात में सत्संग तथा रास में लगे रहते। विवाहित तो थे, परंतु उस समय वाल-वचों को पास नहीं रखते थे। आगे चलकर मिक्तभावना से अभिभूत होकर सन्यास ले लिया। ये स्वभाव से वड़े सरस, सरल और सौस्य थे। जीवनचर्या बड़ी पवित्र और शुभ्र थी। धन-मान और भोग-विलास के जीवन से सदैव बचते ही रहते थे। अपने महत्वपूर्ण चरित्र से इन्होंने जीवन में अच्छा मान पाया।

कहते हैं कि ये कृत्ग-क्रीड़ा-स्थली की पवित्रता को श्राह्मएण रावने के विचार से वृ'दावन की भूमि पर शौच भी नहीं जाते थे। वर्षा में भतरौड़ की श्रोर और जाड़े-गिर्मियों के दिनों में जमुना पार जाते थे। कृत्ग-प्रेमांनुभूति में उनका हृदय विंखर जाता था और फूट-फूटकर रोने लगते थे।

स्वामी जी पंजाबी थे; फिर भी ब्रजभाषा से उनका निकट का संबंध हो गया था। पहले उन्होंने भगवत-भजन संबंधी कुछ गजल छपवाये थे। पीछे चलकर ब्रज-विहार नाम से उनके पहों का संग्रह हुआ। उन्हीं में से एक पद नीचे दिया जाता है—

"सिख ये हगवा रूपलुभाने।
मचल रहे सिल-मुख निरखनि कों, जा विधि बाल श्रयाने॥
लोक लाज कुल-धर्म खिलीना, दिये तक निहं माने।
मारायन सोक हिन पोरे, ऐसे निहर स्थाने॥"

#### द्वितीय अध्याय

#### श्व'गार-प्रभाव-प्रधान कृष्ण-काव्यकार

शृंगार-प्रभाव लेकर चलने वाले कृष्ण-काव्यकारों ने रीति-विवेचन को प्रमुख विषय बनाया और राधा-कृष्ण के खलीकिक रूप को रीति-उदीपनार्थ प्रयोग किया। रीति-विषयक प्रयों में भी काव्य संवंधी विवेचन, जो कि उनका प्रमुख छंग था, गौण रह गया और नायिकाभेद, अष्टयाम, ऋतुवर्णन तथा बारहमासे तक ही रीति-विवेचन की परिमिति रह गई—नखिसखों की भरमार रहने लगी। इस काल की रिसकता यहां तक बढ़ी कि रस-राजस्व का मुकुट उसी के सिर पर रख दिया गया। फिर भी, इस शृंगार के खालंबन के लिये प्रायः राधा-कृष्ण को ही लिया गया। आगे हम इसी प्रथ के कवियों का परिचय प्रस्तुत करंगे।

## कालिदास त्रिशेदी

त्रिवेदी जी का संवत् १०४४ में वर्तमान रहना सिद्ध है। फहा जाता है कि उसी वर्ष गोलकुंडे की चढ़ाई पर श्रीरंगजेंव की सेना में किसी हिंदू राजे की सेना के साथ गये थे। इस युद्ध का वर्णन करते हुए इन्होंने औरंगजेव की प्रशंसा भी की है। इनके संबंध में अधिक तो कुछ ज्ञात नहीं। हां, इतना पता चलता है कि ये जाति के बाह्य और अंतर्वेट के निवासी थे। रसचंद्रीद्य के लेखक उद्यनाथ कवींद्र इन्हीं के पुत्र थे श्रीर कविकुल-कंठाभरण के प्रसिद्ध रचियता कवि वृलह (जिनके संबंध में प्रसिद्ध हैं-"और बराती सकल कवि, दूलह दूलहराय") इनके पौत्र थे। कालिदासं का जंबृनरेश जोग-जीतसिंह के यहां रहना भी प्रसिद्ध है। उनके लिये इन्होंने संवत १०४६ में बारबधू-विनोद की रचना की। यह रचना नायिकाभेद और नम्बशिख संबंधी है। इसके अतिरिक्त ३२ पदों की जंजीराबंद नामक छोटी-सी पुस्तक छोर भी है। कृष्ण-नंबंधी इनका एक और प्रंथ भी उपलब्ध हैं जिसका नाम "रात्रा-माधव-बुर्घामलन-विनोद्" है ।

शिवसिहसरोज में इनके लिये कालिदासहजारा का भी उज़ेख है जिसमें १००० पद्यों में २१२ कवियों का वर्णित तृत्त बताया झाना है। परंतु ग्रंथ छाशाष्य ही है।

इनकी -रचना में इनका कौशल और माधुर्य अच्छा प्रम्फुटित हिला है, परंतु भक्ति के स्थान पर रचना-चातुर्य की और ही श्रिधिक ध्यान रहा जान पड़ता है। यह इनकी ही जब नहीं, चामे के इस चध्याय के प्राया सभी कविशे में भक्ति की तन्मयता का अभाव रहा है। बास्तव में ये भक्त नहीं, अपितु रीति-परंपरा के कृष्ण-श्रेम-माधुरी क सरस गायक थे। रीति-पथ पर चलते, तत्कालीन जनसाधारण में रमी कृष्णमाधुरी ने मोह-मुग्ध करके इस अोर खींच लिया था—

"चूमी करकंज मंजु ग्रमल ग्रन्प तरी,

हप के निधान, कान्ह! मो तन निहारि है।

'कालिदास' कहूँ मेरे पास हरें हेरि हेरि,

माथ धरि मुकुद, लकुद कर डारि दे॥

कुंचर कर्न्द्रंश मुखचंद की जुन्हेंया, चारु,

लोचन-चकोरन की प्यासन निवारि दे।

मेरे कर मेहदी लगी है, नंदलाल प्यारे!

लद उरमी है नकवेसर संभारि दे॥"

#### र्घुनाथ

इनका रचनाकाल संवत् १७६० से १८१० तक समभना चाहिये। ये वंदीजन थे और काशीनरेश वीरवंडसिंह की सभा में रहते थे। उसी आश्रय से इन्हें वृत्त्यर्थ एक याम भी मिला था। प्रसिद्ध कवि गोकुलनाथ (महाभारत के पशानुवाद-कर्ता) इन्हीं के पुत्र थे। शिवसिंह सेंगर ने इनके लिखे प्रथीं का उल्लेख किया है—

१- जनमोहून, २--रसिकमोहन,३ -काव्यंकलाधर,

### ४—इरकमहोत्सव, ४—विहारीसतसई की टीका।

रइनमें से प्रथम प्रंथ अष्टयाम शैली पर रचा गया है। इसमें भगवान कृष्ण की १२ घंटे की दिनचर्या वर्णित है। इसमें राजनीति, नगरगढ़-रत्ता, मृगया, सेना, शतरंज, ज्योतिप, वेशक, पशु-पत्ती-विज्ञान आदि अनेक जानने योग्य विषयों की विशेष-विशेष वातों का उल्लेख हुआ है। काव्यदृष्टि से, विस्तार के कारण, यह प्रंथ अरोचक भने ही ठहरे, परंतु उपादेयता की दृष्टि से इसका अच्छा स्थान है।

शेष प्र'थों में से रिसक्मोहन अलंकार प्र'थ है। काव्यकलाथर में रस, भाव और नायिकभेद वर्णित हैं। इश्क-महोत्सव में खड़ी बोली की रचनाएं हैं।

रघुनाथ विस्तृत ज्ञानसंपन्न कवि थे। इनकी रचना में इनकी प्रतिभाष्ट्रीर प्रोइताका अच्छा दर्शन मिलता है। व्रजभाषा और खड़ी बोली, दोनों में ही उन्होंने लिखा, परंतु खड़ी बोली में इस समय में सफलता प्राप्त करना असंभव-सा ही था। हां, व्रजभाषा की रचना अच्छी सरस और मंजी हुई रही हैं।

#### सोमनाथ

सोमनाथ, कविता में श्रपना नाम ससिनाथ रखते थे। इनका प्रसिद्ध पथ रसपीत्रृपनिधि सवत् १७६४ में रचा गया। ये माधुर बाह्यण थे और भरतपुरनरेश बदनसिंह क होदे पुत्र के आश्रय में रहते थे। 'रस-पीयूप-निधि' रीति-संबंध में व्याख्या करने वाला अमूल्य प्रंथ है जो कि भिखारी-दास के काव्यनिर्णय से भी वड़ा रहा है। रसपीपूप के अतिरिक्त इनके तीन प्रंथ और हैं —१—सुजानविलास (सिंहासन-वत्तीसी का अनुवाद), र—माधव-विनोद-नाटक और २— "कृष्ण-लीलावती-पंचाध्यायी"। इनमें से अंतिम रचना ही कृष्ण-काव्य संबंधी कही जा सकती है।

रीतिरचना में ये अन्योक्ति-कल्पना के कौराल में आति प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी व्यंग भी हमारे साहित्य की गौरव निधि है।

#### ग्वाल

ग्वाल का किवताकाल संवत् १८७६ से १६१६ तक रहा है। ये मथुरा के रहने वाले थे। सेवाराम वंदीजन इनके पिता थे। कहते हैं कि देशाटन करके इन्होंने पंजाबी, गुजराती, श्रवधी, राजस्थानी श्रादि १६ भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। रीतिरचना के श्रातिरिक इन्होंने कृष्णा-भक्ति संबंधी रचना भी की है। इनके रचे प्रथ ये हैं:—

१—रसिकानंद, २—रसरंग ३—दूपणदर्पण, ४— कृष्ण जु को नखसिख, ४—हम्मीरहठ, ६—गोपीपचीसी, ७—यमुनालहरी और प्र—भक्तभावना। कवि हत्य-विकीद नाम का, एक कुटकर पदों का, संब्रह भी इनका है। इनके

श्राविरिक्त इनकी हो रचनाएं और भी बताई जाती हैं— राधा-माधव-मिलन और राधा-अष्टक।

इनमें से पहले चार प्रंथ रीति संबंधी है। चौथे में उनके भता-हृद्य का आभास भी मिलता है। गोपी-पच्चीसी तो है ही छुट्ण-काव्य संबंधी बस्तु। रोप दो ध्यप्राप्य रचनाए भी भिक्त संबंधिनों ही हैं। यसुनालहरी उनका सर्वप्रथम प्रंथ है। पर्माकर की गंगालहरी से ही उसकी प्रेरणा मिली होगी। परंतु प्रथम रचना होने के कारण काव्यकला की दृष्टि से इसे सफल रचना नहीं कहा जा सकता। भक्तभायना की रचना १६१६ में हुई और यही उनकी धंनिम रचना है।

इनकी रचना प्रवाह और प्रभाव से परिपूर्ण होते हुए भी अर्थमीष्ट्रव का अभाव रखती हैं। यत्र-तत्र भरती के राव्दों के आ- जाने से लढ़ इपन-सा आ गया है। प्रवृत्ति में परिमार्जन का अभाय और वेढंगे से अरबी, फारसी के राव्दों का सम्मिलन रसप्रवाह में वाधक हो गया है, परंतृ जनता के निकट की भाषा होने के कारण आज भी अनके बहुतेरे पद लोगों के मुंद से सुने जाते हैं। उनके निम्म पद में भी उनकी भीक का फक्षण्यन स्पष्ट हम में देख गकते हैं—

> भिदेशा इ खुदा से खुड़ा खुड़ी। करो स्थाल कॉन, स्थान अपने देव लेन यही रह जाना है।

राजा रात्र उमराव केन बादसाह भए,
कहां ने कहां को गए लग्यो न ठिकाना है।।

े ऐसी जिंदगानी के भरोसे पै गुमान ऐसे,
देस देस घूमि घूमि मन बहलाना है।
ग्राए परवाना पर चले ना बहाना यहां,
नेकी कर जाना कर ग्राना है ना जाना है।

किसी गांपी का कृष्ण के लिये उपालंभ भी देखिये --"त्यों केबि ग्याल विरंचि विचार कें, जोरी मिलाय दई ग्रांत खासी। देसोई नंद के पालकु कान्द्रमु, तेसिये क्विर कंम की दासी॥"

#### गोकुलनाथ

गोकुलनाथ किववर रवुनाथ वंदीजन के पुत्र थे। इन्होंने अपने पुत्र गोपीनाथ तथा किव मिए देव के साथ मिलकर काशीनरेश महाराजा उदितनारायणिसह की आज्ञा से महाभारत तथा हरिवंश पुराण का किवता में अनुवाद किया है। यह अनुवाद लगभग २००० पृष्ठों का है। इस हिंदी का सबस बड़ा प्रथ मानना चाहिये। इसकी रचना संवत् (ने३० से आरंभ होकर संवत् (नन्ध तक लगभग ४४ वर्षों में संपन्त हुई। काशीनरेश ने इसकी रचना के लिये लाखों रूपये व्यय किये।

इसके अतिरिक्त गोकुलनाथ के निम्नलिखित अंध और भी हैं:- १—गोविद-मुखद-विहार, २—राधा-ऋष्ण-विलास, ३— राधानविशिव, ४—नामरत्नमाला, ४—अमरकोषभाषा, ६— कविमुखमंडन, ७—चेतचंद्रिका और ५—सीतारामगुणार्णव।

गोकुलनाथ जी की रचना प्रबंध तथा रीति से संबंधित है। राधा-कृष्ण के संबंध में जो विहार और नखशिख हैं वे भी प्रायः रीति की पीठभूमि कहे जा सकते हैं। और राधा-कृष्ण-विलास में तो स्पष्टनया है ही रसवर्णना।

गोकुलनाथ अपने साथी अनुवादकों में सर्वभेष्ठ रहे हैं। उनकी अन्य रचना भी उनकी कान्यममंद्रता और कवित्व कला का अन्द्रा परिचय देनी है। गंभीरता और न्यवस्थितता उनकी भाषा के गुण हैं। भाषा को बाहरी उपकरणों के भार से लाइने का न्यर्थ प्रयत्न उनके यहां नहीं हुआ है। इंदों में कवित्त, सबैया के अनिरिक्त दोहा, चौपाई और रूपमाला का भी अन्द्रा प्रयोग किया है।

### मंचित कवि

ये संबन् १८३६ में वर्तमान थे। बुंदेलखंड में सक स्थान . इनकी निवास-पूर्विया। इनकी रचना स्वांतःसुखाय-सी रही हैं, जिसमें रचनासौंदर्य की अपेचा तज्ञीनता की भलक अधिक हैं।

इनके रचे दी अध हैं और दोनों ही छुप्णकान्य से मंत्रव रखते हैं। नाग ये हैं:-१-सरभीदानलीला, ६- ' कृष्णायन । सुरभीदानलीला में सुरभीदान-लीला, वाल-लीला, यमलार्जुन-लीला आदि का वर्णन हैं; साथ ही कृष्ण का नखिल भी वर्णित हैं । इसकी रचना दूसरे मंथ की अपेचा अधिक सरस रही हैं । कृष्णायन की रचना तुलमी के मानस के ढंग पर दोहा-चौपाइयों में हुई हैं । इन दोनों मंथों को रचना में अजभाषा का व्यवहार हुआ है । भाषाजिह्नता के साथ-साथ सानुप्रासिकता का मोह शृंगार-युग की अलंकार-प्रियता की प्रवृत्ति का सूचक जान पड़ता है; इसीलिये भिक्त की अपीन हीली पड़ती स्पष्ट होती है । उनके कृष्णायन से कुछ चौपाइयां री जाती हैं—

"श्रचरज श्रिमित भयो लिख सरिता।
दुतिय न उपमा किह सम-चिरता॥
कृष्णदेव कहं प्रिय जम्ना मी।
जिमि गोकुल गोलोक-प्रकृत्मी ॥
श्रीत विस्तार पार पय प्रावन-।
उभय करार घाट मन प्रावन ॥
वनचर वनज विपुल वह कृषच्छी-।
श्रीत-श्रवली-धृनि सुनि श्रीत श्रीच्छीन।

## गोपालचंद्र

गोपालचंद्र जी का जन्म संवत् १८६० में स्प्रौर परलोक-वास १६१७ में हुद्या। ये हिंदी-गद्य के प्रवर्तक, प्रसिद्ध कवि भारतेंद्रु जी के पिता थे। गोपालचंद्र जी कविता में स्रपता नाम ागिरधरहास. गिरिधर या गिरिधारन रखते थे। इनके पिता या नाम हर्पचंद्र था। ये ईस्ट इण्डिया कंपनी-शासनकाल के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद्र की वंश-परंपरा में से थे जिन्होंने क्लाइवके साथ गैती गांठकर बंगाले की नव्वाबी से लाखों रूपया गेंठा था। अमीचंद्र के प्रशःन उनके वंशज काशी आ बसे थे। काशी का यह घराना संपन्नता में काशीनरेश की होड़ करता था। इस संपन्नता का अनुसान इसी से लगाया जा सकता है कि बावृ गोपालचंद्र के "सरस्वनी-भवन" नामक पुस्तकालय का मोल एक लाख नपया तक उठ रहा था।

गोपानचंद्र हिंदी-संस्कृत के योग्य ज्ञाता थे। उनमें ईश्वर-श्रद्त प्रतिभा भी थी। तभी ने केवल २० वर्ष की छायु में उन्होंने पूर चालीम पंथों का प्रगयन कर डाला था, जिनमें से स्वाव-लोकिन निम्न (= प्रथों का व्योग बाद ब्रजरबदास (भारतेंदु वाकृ के दीहित्र) ने उस प्रकार दिया है:—

१—भारतीभृषणः २ रसरतावरः ३—भाषाव्यावरणः, १ प्रीष्मयणंतः ४ मत्त्रविश्वामृतः ६ वाराह्वश्वामृतः, १—गृनिह्वश्वामृतः ५ वामनविश्वामृतः, ६ —परशुराम-विश्वामृतः, १०—राभवशामृतः ११ - एकादशीमहात्त्र्यः, १२ — वरासंभवश्व महाकाव्यः, १६ —बुद्धवशामृतः, १४ - कल्वि-वशामृतः, १४ नहुष नाटकः, १६ वलरामवशामृतः, १७ — गर्मसीहता (कृष्णचरित का देहि-चीषादशें में बणा प्रथः). १५ —कृष्ण चरित्र (४००१ पदों में)। इनमें से श्रंतिम दोनों प्र'थ कृष्ण-साहित्य के श्रनमोल रत्न हैं। इनके श्रांतिरिक वातृ राधाकृष्णदास (भारतेंदु बातृ के फुफेरे भाई) ने भारतेंदु का श्राधार लेकर बातृ गोपालचंद्र के २१ प्र'थ और गिनाए हैं. परंतु श्रभी सभी श्रलभ्य हैं। इनमें से गोपालग्तोत्र, श्रीराधास्तीत्र और कालियकाष्ट्रक का नाम भी है. जो कि नाम से तो कृष्ण-साहित्य की ही संपत्ति जान पड़ते हैं।

जो कि नाम से तो कृष्ण-साहित्य की ही संपत्ति जान पड़ते हैं। वावृ जी की प्रायः सारी रचुना रीति तथा भक्ति के संबंध में है। भक्ति संबंधिनी रचनाओं के त्रातिरिक्त रोप प्रथों की रचना लद्धड़ भाषा में हुई है। यत्र-नत्र भाषा वड़ी दुरुह-सी हो गई है। प्रायः शब्द तथा अर्थचमत्कार की ओर इनका अधिक रुमान रहा है। इसी से रस-विधान फीका पड़ जाता है। इसकी श्रपेचा भक्ति संबंधिनी रचना में काव्य की गति कहीं श्रधिक रसमय और प्रवाह-शील रही है। भिक-रचना में प्रसाद और माधुर्य का अच्छा दर्शन मिलेगा। कुछ भी सही, इतनी विस्तृत रचना उनकी प्रतिभा की चोतक अवश्य कही जायेगी। इतनी थोड़ी श्राय में - केवल २७ वर्षों के जीवन में - इतना लिखना भी तो कम महत्व की वात नहीं । इतने साहित्य का ब्रह्मण उनकी योग्यता, प्रतिभा, पद्धता और उत्साह हि ही प्रतिफल सममना चाहिये।

# परिशिष्ट

# शुंगारिकों का फुटकर कृष्ण-काव्य

शृंगार-कालीन कृष्ण-काव्यकारों में रीति-प्रभाव छुछ धानिवार्थ हुए से लिचत रहा है। इनमें भाषा-चमत्कार के लिये विशेष प्रयत्न रहा। शृंगारिकता की पुट इनकी रचना में श्रपना स्थान रखनी ही रही। सांप्रदायिकता के रच्चण में चलने वाले भवतकियों तक से इस शृंगार का परिहार न हो सका। हां, दनना श्रवश्य माना जा सकता है कि भिक्त की शृंगारिकता उस शृत्त में कम हो गई, जहां पहुंचकर वह श्रश्लीलता में परिणत हो जाती है। शृष्ण-भिक्त में माधुर्यभावों की उपासना ही तो श्राक्षण का एक-मात्र श्राधार थी। उससे मुक्त होकर तो उसमें श्रम्य कोई भी वस्तु ऐसी थी कहां जिसे ज्ञानमार्थियों की श्रपंचा श्राध्य श्राद माना जा सकता। राम-भवतों की श्रपंचा श्रियता का हद गढ़ भी दनना श्रवल था कि उसे श्रम्य किसी द्वाय से भेदकर उसके स्थान पर श्रुष्ण-भिवन की गदी स्थापित ही गिं हो जा सकती थी। वस, तभी तो श्र्मण की मधुर-मृर्ति

की कल्पना हुई थी श्रीर वह भी "उसकी रस-प्रतिमा राधा" के साथ। भक्तों की मनोवृत्तियों को ठेस पहुंचाने का हमारा तात्पर्य नहीं, परंतु इतना फिर भी कहना ही पड़ता है कि इस सींदर्य- भावोपासना में न ऋष्ण का मान सुरित्तित रहा न राधा का गौरव। वे विष्णु श्रीर लहमी के प्रतीक, भक्तों की इस कल्पना की सूम-वृक्त पर कितने रीके होंगे, इसका अनुभव तो भक्त-इस्यों में ही हो सका होगा। भिक्त की तन्मयता में इस रसमूर्ति ने जले जी को शांति अवश्य दी होगी, परंतु जनसाधारण में इस रूपकल्पना ने जनता में उस साहिसकता का प्रार्टुभाव भी अवश्य उत्पन्न किया जिसमें न नर की आचरण-भूमि सुरित्तित रही श्रीर न नारी की।

मुगल-कालीन संस्कृति से हमारे साहित्य ने भारी प्रभाव प्रदेश किया। शाही द्वार की विलासिता ने लोगों की तवीयतों में रंगीनियां दीं—यह तो स्पष्ट ही है, परंतु साथ ही यह भी समक्त में त्याने वाली वात है कि अकबर की उदार नीति ने हिंदू-मुस्लिम भेद-भूमि को पाटकर अंतर की गुं जाइश कम ही कर दी थी, जिसके फलस्वरूप जनता की हार्दिक उपता में ढीला-पन आ गया था—वह उपता जिसने वीरगाथाकार दिये और शक्ति की निष्फलता अनुभव हो जाने पर जनता के निराशावाद में भिक्त का उद्देक किया। अकबर ने अपने मंत्री-मंडल में हिंदुओं को बराबर का अधिकार देकर—उन्हें द्वीरी नवरत्नों में सिम्मिलित करके उनके हृद्यों में विश्वास-भावना

# परिशिष्ट

# शृ'गारिकों का फुटकर कृष्ण-काच्य

श्रंगार-कालीन कृष्ण-काव्यकारों में रीति-प्रभाव श्रनिवार्थ रूप से लच्चित रहा है। इनमें भाषा-चमत्कार के लिये विशेष ययत्त रहा । शृंगारिकता की पुट इनकी रचना में अपना म्थान रखती ही रही। सांप्रदायिकता के रक्तण में चलने वाले भक्तकवियों तक से इस शृंगार का परिहार न हो सका। हां, इतना श्रवश्य माना जा सकता है कि भक्ति भी श्रंगारिकता उस वृत्त में कम हो गई, जहां पहुंचकर वह अश्लीलता में परिणत हो जाती है। कृप्ण-भक्ति में माधुर्यभावों की उपासना ही तो श्राकर्पण का एक-मात्र श्राधार थी। उससे मुक्त होकर तो उसमें श्रन्य कोई भी वस्तु ऐसी थी कहां जिसे ज्ञानमार्गियों की श्रपेज्ञा अधिक आकर्षक सममा जा सकता। राम-भक्तों की आदर्श-प्रियता का हुद् गढ़ भी इतना प्रवल था कि उसे छन्य किसी उपाय से भेदकर उसके स्थान पर कृष्ण-भक्ति की गदी स्थापित ही नहीं की जा सकती थी। वस, तभी तो कृष्ण की मधुर-मृर्ति

की कल्पना हुई थी और वह भी "उसकी रस-प्रतिमा राधा" के साथ। भक्तों की मनोवृत्तियों को छेस पहुंचाने का हमारा ताल्पर्य नहीं, परंतु इतना फिर भी कहना ही पड़ता है कि इस सींदर्यभावोपासना में न कृष्ण का मान सुरित्तित रहा न राधा का गौरव। वे विष्णु और लक्ष्मी के प्रतीक, भक्तों की इस कल्पना की सूभ-वृक्ष पर कितने रीके होंगे, इसका अनुभव तो भक्त-हृद्यों में ही हो सका होगा। भिक्त की तन्मयता में इस रसमृति ने जले जी को शांति अवश्य दी होगी, परंतु जनसाधारण में इस रूपकल्पना ने जनता में उम माहिसकता का प्रार्टुभाव भी अवश्य उत्पन्न किया जिसमें न नर की आचरण-भूमि सुरित्तित रही और न नारी की।

मुगल-कालीन संस्कृति से हमारे साहित्य ने भारी प्रभाव प्रहण किया। शाही द्वार की विलासिता ने लोगों की तबीयतों में रंगीनियां दीं—यह तो स्पष्ट ही है, परंतु साथ ही यह भी समझ में आने वाली वात है कि अकबर की उदार नीति ने हिंदू-मुस्लिम भेद-भूमि को पाटकर अंतर की गुंजाइश कम ही कर दी थी, जिसके फलस्यरूप जनता की हार्दिक उपता में ढीला-पन आ गया था—वह उपता जिसने वीरगाथाकार दिये और शिक्त की निष्फलता अनुभव हो जाने पर जनता के निराशावाद में भिक्त का उद्देक किया। अकबर ने अपने मंत्री-मंडल में हिंदुओं को वरावर का अधिकार देकर—उन्हें द्वीरी नवरतों में सिमालित करके उनके हृद्यों में विश्वास-भावना

उत्पन्न की थी। वहां बहुत सीमा तक सुप्रबंध द्वारा जनता को सुख-सुविधा पहुंचाने का भी प्रयत्न किया था। इस नीति का अनुसरण अकवर के अनंतर उसके प्रायः सभी उत्तराधिकारियों ने किया। कहने का नात्पर्य यह है कि आज वह स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि जिसमें न पहले जैसी वीरगाथाओं के प्रणयन की गुंजाइश रह जाती थी खौर न भक्त की उस उप्रता की, जिसमें करुणाभरे शब्दों में भक्त अपने संकट में भगवान का आहान कर रहा था। जनना के सुख के दिन थे। अकवर ने हिंदू जनता के दुग्ध हृद्य पर शांति का प्रतेष दिया; जनता ने विश्वास कर लिया। हां, हिंदू और मुसलमान आज के शासक की दोनों प्रिय आंग्वें थीं। जहांगीर में राजपृती रक्त का कुछ अंश थाः फिर उसका न्याय भी तो अप्रतिभ था। जनता ने निर्भयता की मांम नी। शाहजहां ने अपनी कला-प्रियंता से हिंदू और मुसलमान का भेद ही नहीं रहने दिया। कलाकार की अपनी त्रालग ही एक जार्ति है। केला की विलास की वस्तु वनाने का उपक्रम बहुत पुराने जमाने से चली श्राई एक प्रथा है। इस कलायुग ने भी विलासिना को अक्कमण के लिये विवश किया। इन्हीं श्रंतरवन्धात्रों ने हमारी साहित्यिक परंपरा को गीतिकार दिये। इसी प्रभाव ने ह्यारे भक्त-कवियों के तल्लीनता-परिपृर्ण म्बर में ढीलापन पैदा किया; तभी तो उपास्य देव की प्रतिमा फ़ साथ भी शृंगारिक छेड़ आरंभ हुई। वहां पर रसिकता लाने

के लिये ही राधा और राधा का शृंगारचित्र उपस्थित हुआ और यदि उसमें भी आत्मतृति न हो सकी तो फिर गोपियों के साथ ही रगरिलयां आरंभ हुई। शृंगार कालिक इस शृंगारिकता ने कृत्या-भिक्त को अपने प्रभाव में जी भरकर रंगा। सांप्रदार्थिकता के प्रभाव में रहने वाले यदि कुछ वचे रह भी गये हों तो रीति-प्रभाव-प्रधान कृत्या-भिक्त तो उसमें इसे विना तिरने की आशा ही होड़ बैठे रहे—

ंगं ''तंत्रीनट कवित्त रस, सम्स राग गति गंग। ग्रानबृद्धे बृद्धे तिरे, जे बृद्धे सब ग्रांग॥"

खेर कुछ भी मही; भक्ति में रीति का यह सम्मिलन काव्य- माधुर्य की हाँछ से अद्भुत ही रहा। नैतिक हाँछ से उसे कैसा भी मान लिया जाये, परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस भिक्त-पद्धित ने रताव्दियों से परित्ता जनता को शांति अवश्य ही होगी। अपने भगवान के साथ भक्त ने रास में निकटता का अनुभव प्राप्त करके अपने उद्धिग्न हृदय की पीड़ा को शांत अवश्य किया होगा। भिक्ति का यही तो एक द्वार था जिससे विध्नमीं भी प्रवेश कर सकते थे— इरते-इरते नहीं, हंसते-गांते और अपनों के मोह को भुलाते। रहीम-रसखान पुरुषों ही की क्या बात, इस श्रुगारिक प्रभाव ने तो मुस्लिम नारियों को भी इस युग की आत्मा बनकर लोकलाज के बंधन तोड़कर काह का एकतान गान गाने को विवश कर दिया था। भिक्त का यह उन्मुक्त द्वार था जिसमें प्रवेश करने के लिये स्त्री और श्रूर

के मार्ग में धार्मिक विधान की कोई धारा बाधक नहीं रह

हमारे विचार में साहित्य की शृंगारिक और रीति संबंधी विवेचना की पृष्ठभूमि का श्राधार मुगलसम्राट् अकबर का शासनकाल और प्रमुखतया उसका द्वार रहा। उसके समय का कौनसा कि श्रोर महाकिय-भक्त शृंगारी और रीति-विवेचक हैं जिसे उसने अपने हाथों सम्मान न दिया हो। भक्तों के पास तो यह स्वयं चलकर पहुंचा ही, प्रसिद्ध रीति-किय केशव के पधारने पर उसने तो उसे भी महान् सम्मान देकर खुले तौर से राज-सभा में आने की छुट्टी दे दी। यही वह राजसभा थी जहां से महापात्र नरहरि बंदीजन के पद-पाठ पर मुगल-शासन में सदा-सदा के लिये गोवध-निपेध की श्राहा प्रचरित होती हैं। यही वह राजसभा है जहां रहीम, गंग, बीरबल टोडरमल, पृथिवीराज और मनोहर कि श्रवनी सरस वागी का स्रोत वहाते हैं।

रामनामलेवा कवीर की सिकंदर लोधी ने भट्टी में फिकवा दिया होगा, परंतु अब बह मजहबी दीवानों का समय नहीं रह गया था। इस मुगलकाल में धार्मिकता का बाह्याडंबर किस प्रकार टूट-फूट रहा होगा वह रहीम, रसलान, शेल रंगरेजन और ताज की कविताओं में स्पष्ट है। सचमुच हिंदू-मुस्लिम ऐक्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का यह काल अप्रतिम रहा होगा। भाषा और संस्कृति का यह समन्वय कितना प्यारा था;

अकबर मृद्धें रखता और तिलक लगाता था तो जयपुर क शासक मिर्जा और शाह की डपाधियों से विभूपिन होने में गौरव श्रनुभव करते थे। जातियों के एकीकरण का उद्योग श्रकवर के काल की एक बेजोड़ मूल्य वाली वस्तु है। यदि कवीर लोधी-ं काल में जन्म न लेकर अकवर के समकालीन हो जाते तो भारत के भाग्य-निर्माण का बड़ा भारी कार्य संपन्न हो गया होता। श्रच्छा, सामायेक राज-नीति ने साहित्य की नीति पर क्या प्रभाव उत्पन्न किया, यह जान लेने के पश्चात् हमने यह स्रोर वताना है कि जिस प्रकार इस काल की भक्ति पर रीति का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा उसी प्रकार रीति पर भी भिक्ते अपनी हाया डालती ही रही। इस युग का कोई भी रीति-कवि इस भक्ति से अञ्जूता रह गया हो यह असंभवन्सी वात हैं। चाहे सिंक की दृष्टि से, चाहे रूप-सौंदर्य की कल्पना से और चाहे शृंगार की दृष्टि से सभी रीतिकारों ने कृष्ण-भक्ति का भार प्रहरा किया। ऐसे अनेक कवियों का उल्लेख तो हम पिछ्लं अध्याय में कर भी आये हैं; कुछ और भी ऐसे कवि हैं जो रहे तो तीति के ही गौरव हैं, परंतु अपने उस रीति गढ़ में भी उन्होंने एक कोने में क्रुण्य-मंदिर का निर्माण किया है। विहारी, ° देव, रघुनाथ, श्रीधर ( मुरलीघर ), मनिराम, चंदन, पद्माकर, ·श्रीर नवलिंसह कायस्थ ऐसे ही कविषु गव थे। वीर रसावतार चंद्रशेखर को भी इसी प्रकार का कृप्ण-कवि सममता चाहिये।

इनमें से विहारी, देव और पद्माकर का नाम तो सर्वज्ञात है ही।

इस स्थल पर विहारी की गणना से, संभव है, विवारकों के हृदय में संदेह जगे, परंतु संदेह की यहां कोई गा जाइश ही नहीं रह जाती। निःसंदेह उनकी सतसई शंगार का एक अर्थातम प्रथ है, परंतु उसकी रचना में भी उन्हों के हाथ का प्रसाह लिया ही होगा —

"हुकुम पाय जय माह की, द्रारि-र्साधका-प्रसाद। करी विद्रारी सनसई, भरी द्यनेक संवाद॥" (सतसई)

फिर सतसई में कोरी श्रृंगारिकता ही तो नहीं, उसमें भक्त की दीन वाणी की प्रार्थना भी सम्मिलित हैं-

"मोहूं दीं मोप, जो अनेक पिततन दिया ।
जो बाबे ही नोप, तो बाबी अपने गुनीन ॥"
इनके परिचय के संबंध में यह दोहा पर्याप्त होगा -"जन्म ग्वालियर जानिये, खंट बुँ देले बाल ।
नगनाई बाई युवा, मथुरा बीम समुराल ॥"

इनका जन्म सबन् १६६० के लगभग हुआ। इनकी आयु का एक अमृत्य भाग जयपुर की राजसभा में कटा। उनका रचा किवल एक प्रंथ हैं 'विहारीसतसई ।' इस प्रंथ में विविध विषयों से सर्वधिन ०१३ दोहें प्राप्त हैं। प्रमुख विषय शृंगार-वर्णना है, परंतु भक्ति के भी उत्कृष्ट पद उसमें हैं। इस प्रंथ का महत्त्व इसी से स्पष्ट हो सकता है कि इस पर लगभग ४५ कवियों ने टीकाएं तैयार कीं।

देव इनका पूरा नाम देवदत्त था। संवन १७३० में इटावे में जन्म हुआ। देव वह प्रतिभाशाली किव थे। उन्होंने देश के अनेक प्रांतों का श्रमण किया था। उनका अनेक द्वीरों से संबंध रहा, परंतु विशेष सम्मान उन्हें भोगीलाल के आश्रय में ही मिला। इनके रचे त्रंथों की संख्या कोई ७२ और कोई ४२ यतलाते हैं, परंतु मिलते छुल २७ ही हैं। देव केवल रीति-विवेचक रहे हों, सो ऐसी वात नहीं। उनके रचे तत्वदर्शन-पश्चीसी, आत्मदर्शनपश्चीसी, जगहर्शनपश्चीसी, अवदर्शन-पश्चीसी, वैराग्यशतक, नीतिशतक और देवमायाप्रपंच (नाटक) आदि शांत-रस-परिपृर्ण रचनाएं हैं। इसी प्रकार राधिका-विलास और अष्ट्याम की रचना उनकी कृष्ण संबंधिनी रचनाएं हैं।

पद्माकर रीतिकाल के सर्विषय किय माने गये। बांदे में संबत् १८१० में उत्पन्न हुए और कानपुर में गंगातट पर कुष्ट रोग से पीड़ित होकर संवत् १८६० में शरीर त्याग दिया। ग्वालियर, उदयपुर, सितारा आदि अनेक दर्वारों से इन्होंने खूब धन-मान पाया। जहां इन्होंने रीति संबंधी पद्माभरण जैसा प्रथ बनाया वहां वीर रस की अद्भुत रचना "हिम्मतबहादुर-विरुद्मवली" की हुभी रचना की। पीछे मांक की और मुकाब आ तो 'प्रवाय- पचासा', 'गंगालहरी' और 'रामरसायन' (वाल्मीकि रामायण के आधार पर दोहे-चौपाइयों का चिरत-काव्य) की रचना हुई। वही वाणी का माधुर्य कृष्ण-भिक्त के पदों में भी उमड़ा। उनकी कृष्ण-भिक्त की रचना फुटकर पदों में ही रही, परंतु हमारे साहित्य में उन पदों का एक मोल है। उनकी-सी रसमाधुरी और भिक्त में कातर वाणी, साथ ही मार्मिक प्रभाव अपने ढंग पर आप ही रहे हैं।

इसी प्रकार प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रबंध-काव्य "जंगनामा" के लेखक प्रवागनिवासी श्रीधर (मुरलीधर) ने भी कृष्णलीला के पुरुकर पद्यों की रचना की। इनका कविताकाल संवत् १७६७ के लगभग गाना जाता है।

कत्रौजिनवासी इच्छाराम के सुपुत्र मनीराम मिश्र ने संवत् १८६६ में छंद-छप्पनी श्रीर प्यानंद-मंगल की रचना की। इनमें दूसरा गंथ कृष्ण-साहित्य के आदिस्रोत भागवत के दशम स्कंथ का सरस पद्यानुवाद है।

चंदन जिला शाहजहांपुर के नाहिल पुत्रायाँ के रहने वाले बंदीजन थे। गौड़नरेश केसरीसिंह के आश्रित थे। हिंदी के साथ फारमी के भी अच्छे शायर थे। फारमी कविता में संदल उपनाम रखते थे। कविता-काल संवन् १८२० से १८४० तक माना जाता है। इन्होंने जहां काव्याभरण और श्रंगारसागर जैसे छलंकार स्रोर रस संबंधी बंथों की रचना की वहां साथ ही "कृष्णकाव्य" नामक बंध की भी रचना की ।

मांसीनिवासी तथा समथरनरेश राजा हिंदूपति के आश्रित नयलसिंह कायस्य, जिन्होंने लगभग ४० मंथों की रचना की, अच्छे, चित्रकार भी थे। इनकी रचना का भुकाव प्रायः राम-भिक्त की और रहा; साथ ही कृष्ण-भिन्त के संबंध में रासपंचाध्यायी, त्रजदीपिका और रुक्मिणी-मंगल की भी रचना की। इनका रचनाकाल संवत् १८०२ और १६३० के मध्य में रहा है।

इसी प्रकार पिटयालानरेश के आश्रय में रहने वाले वीर-काव्य "हम्मीरहठ" के प्रसिद्ध लेखक चंद्रशेखर बाजपेयी ने भी नखशिख और वृ'दावनशतक की रचना करके कृष्ण-काव्य-मंदिर के लिये पुष्प अपित किये । इनका काव्य पर अत्यंत प्रौढ़ अधिकार था। ये वीररस के साथ ही श्रंगार के भी चतुर चितेरे थे, परंतु अधिक ख्याति डनकी वीररचना हम्मीरहठ ही से है। इनका जन्म संवत् १८४४ में हुआ और मृत्यु संवत्-१६६२ में।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रंगार युग में श्रंगार श्रीर कृष्ण-भक्ति का कुछ श्रन्योन्याश्रयी भाव का-सा संबंध हो गया था। जहां रीतिकारों ने रीति संबंधी रचना प्रस्तुत की वहां वे कृष्ण को भी लाये श्रीर जहां कृष्ण को श्राधार बनाकर

चल वहां वे रिसकता से इतने सराधीर हो गये कि उनकी भिक संबंधी रचना को शृंगार ने दवा ही लिया। फिर भी, इस युग में "कृष्ण" कवियों में इतने प्रिय रहे कि विषय-संवंध के विना भी ऋनेक म'थों का नामकरण तक उनके नाम के ही आधार पर कर डाला गया। उदाहरण के लिये दिल्ली-निवासी वीरकवि श्रीवास्तव की संवत् १७७६ में रची हुई छुप्ण-चंद्रिका और संवत् १८३८ की रची हुई महेवानिवासी गुमान मिश्र की कृष्ण-चंद्रिका। इनमें पहली रचना रस और नायिका-भेद संबंधी है श्रीर दूसरी पिंगल संबंधी । इस प्रकार की रचनाओं में उदाहरणों के पदों में कृष्ण का उल्लेख-मात्र कर देना हीं कवियों को अभिन्नेत रहा है। ऐसा रखना चाहे कैसा भी हो, परंतु इसमें कृप्ण-चरित्र की व्यापकता का जो भाव निहित था उसकी स्थिति से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता ।

# तृतीय दर्शन

#### श्रामुख

विक्रम की १६वीं शती के उत्तरार्द्ध में हमारे साहित्य में एक नया परिवर्तन आया। पहले हम वता आये हैं कि हमारे साहित्य में भिक्त का आविभीव विदेशी शासन से उत्पन्न हुई हार्दिक विद्योभ-भावना की प्रतिक्रिया-मात्र थी। उत्तर-पश्चिम के पथ से आने वाली आततायी विदेशी सत्ता का प्रतिरोध किया गया था वीरगीत गाकर और उस सत्ता का भार-वहन किया था मानों पश्चात्तापभरे भिक्त-गान की तान लगाकर। वस्तुतः भिक्त का आरंभ तो इस काल की निराशित जनता के हृदय की विश्रांति मिटाने के लिये हुआ था—"हारे का हरिनाम भरोसा!" मुस्लिम-आक्रमणों के समय मंदिरों के पुजारियों ने देश के खंड-सत्ताधारियों को भरोसा दिया था कि ज्यों ही शत्र आगे वढ़ेगा त्यों ही हमारी मूर्तियां साह्मात् अलौक्तिक शक्ति का चमत्कार प्रदर्शित कर उठेंगी, परंतु ऐसा हुआ कहां! सोमनाथ,

मधुरा, काशी ख़ौर ख़योध्या के धर्म-स्थान कम-कम से इस्लाम की तलवार के जीहर के आगे षिछ गये। मंदिरों की टूटती हुई मूर्तियों ने विश्वस्त भक्तों के हृदयों को भी ट्रक-ट्रक कर डाला। उनके हृदयों से विखरी हुई रोदन-ध्वनि से उनके हृदयों की पीड़ा भी विखरी श्रीर इसी रोदन-ध्वनि ने कविता-माधुरी का म्बरूप लेकर जनता के हृदय की मधुर, परंतु समस्वर-पूर्ण ध्विन का प्रकाशन भी किया। पर शेषनाग की कोमल शब्या पर पौढ़े लक्मीपति न तो अक्तों के रोदन पर पसीजे ही श्रीर न स्वर-माधुरी पर रीभे ही। हरि को भक्तों का रोदन जगा न सका और उनका गान रिका न सका। भगवान की इस उदा-मीनता पर भक्तों ने अनेक उपालंभ भी दिये, परंतु भगवान् तो सचमुच ही पत्थर के हो चुके थे। भक्तों के विश्वास की एक भारी ठैस लगी। उनकी विचार-सरिता के स्रोत ने इस निराशा की चट्टान से टकराकर अपनी गति बदल ली। रीति-कवियों ने इसी स्त्रोतिस्वनी में मज्जन किया और तत्कालीन विज्ञासी शासकों के रंगीनीभरे दर्वारों में मनबहलाव की मायना आरंभ कर दी। भिनतकाल से साथ चले आये कृष्ण छोर उनकी राधा छभी भी उनसे दूर नहीं थे, परंतु समय की रंगीनी से उनका चित्र भी बदल गया। जनता के आराध्य देव ल्बील नायक वन गये, तो उनकी शक्ति का प्रतीक राधा जगत्-विमोहिका-नायिका । वस, सारा रीति-काल ही नायक-नायिका भेदोपभेद की कल्पना में वीत गया। इस काल के कृष्ण-भक्तों में किवता का चमत्कार तो प्रमुख रहा, परंतु हृदय की श्रपील उतनी जोरदार न रह पायी। रीति-कालिक मक श्रपनी ही रीति के रहे। हम उनकी मनोवृत्तियों को दोप नहीं देते, परंतु इतना श्रवस्य कहते हैं कि इनमें से न तो कोई सूर ही हो सका श्रीर न नंददास ही। इनमें न मीरा की तन्मयता ही श्रा पायी श्रीर न रसखान का-सा रिक्तवार ही। श्रस्तु।

उन्नीसवीं शती के अंत तक भक्तों के मस्तिप्कों से रीति का खुमार हटना आरंभ हो गया। इस समय देश एक नई राजनैतिक क्रांति का पूरा प्रभाव प्रहण कर चुका था। पहली गुलामी का पंक तो अभी धुल पाया नहीं था, सुदूर पश्चिम से श्राई एक और विदेशी जाति ने देश में पंजे जमा लिये। पुर्तगीज, इच, फ्रांसीसी श्रीर अंग्रेज कम-क्रम से देश में घुसने श्रारंभ हुए और देश के जिस ख़ंग में निर्यलता का अनुभव किया उसी में रोग की भांति जम गये। इनमें से पीछे श्राकर डच तो सदा के तिये ही चले गर्थे। पुर्तगील और फांसीसी भी अपने-अपने साथियों की छल-नीति के वाधक होने से श्रधिक विस्तार न पा सके। हां, अंग्रेज ही एक ऐसा रहा जो संक्रामक रोग की भांति देश के अंग-अंग में रम गया। मुसलमान देश में एक निश्चित मार्ग से बाये थे; वे छंका बजाकर देश में घुसे थे। उन्होंने देश की तलवार की धार से जीता था, परंतु युरोपियन जातियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं था जिसे

सरलता से वंद ही कर दिया जा सकता। फिर, वे आये भी तो किसी और ही बाने में थे। वे या तो यात्री थे या धर्मोपदेश स्रीर या श्रधिक रूप में व्योपारी । इन तीनों रूपों के साथ उनमें जो प्रपंच-भावना छिपी थी उसका या तो देश वालों को ज्ञान ही नहीं था श्रोर यदि था भी तो बहुत ही कम। इन व्यौपारियों की रीति-नीति में जो छल की प्रच्छन्नता थी उसने श्रपने विरोध का अवसर ही नहीं दिया। यहां तो एक आंतरिक प्रभाव जनता में इस प्रकार से उत्पन्न किया कि जनता ने उसे स्वयं ही डपयोगी समभकर श्रपने ऊपर लाद लिया। प्रसिद्ध इतिहासकार सीले का कथन है कि "यह भारत की स्वर्ण-चिडिया अंग्रेज़ों के हाथों में श्रनायास ही त्रा गई।" इस श्रनायासता का रहस्य छंमेज की केवल प्रच्छन्न नीति में छिपा हुआ था। फल यह हुआ कि भारतीय जनता शरीर से पहले आत्मा की और श्रात्मा से पहले शरीर को पश्चिम के हाथों में विका बैठी। धीरे-धीरे पश्चिमी प्रभाव देश की धात्मा में त्यापने लगा। देश के जीवन के साथ-साथ उसके साहित्य ने भी इस प्रभाव का श्राश्रय लिया। फेवल "एकस्रोत-चाहिनी" कविता इस काल का साहित्य नहीं रह गई थी। इमारे जीवन को लगस्यांओं की भांति इमारा साहित्य भी आज के दिन पेचीदगियों से परिपृर्ण हो गया था। वह हमारे जी । न का प्रतीक वनकर खड़ा था। उसमें हमारी स्रनेक समस्याएं व्यक्त होनी थीं। इस व्यक्तिकरण के तिथे पद्य की वाणी समर्थ नहीं थी। इसीलिये इस प्रवसर पर खाकर गद्य का

स्परूप संपुष्ट किया गया श्रौर धीरे-धीरे पद्य के स्थान पर गद्य का श्रासन जमने लगा। हमारे इस वर्तमान में हमारे जीवन की समस्याएं भी तो पहले की अपेचा अधिक जटिल होती गई हैं। उनमें पहले की अपेत्ता आज किहीं अधिक व्यापकता है। तभी तो हमारे गद्य और पद्य भी श्रनेक घाराओं में प्रस्नवित हो चले हैं। इसी नवीनता ने हमें नई चेतना भी दी। श्राज के युग में सभी पुरानापन केवल प्राचीनता के कारण मान्य ठहराया जा सके, सो बात नहीं रह गई। नवीनता के साथ ही प्राचीनता का संबंध भी चलता जरूर रहा । हां, यह दूसरी वात है कि नवीनता के मोह ने धीरे-धीरे प्राचीनता को दुर्गु ए-युक्त सिद्ध करने की चेष्टा करके उसे स्थानच्युत किया है, परंतु आरंभ में हम यही मुनते हैं - "पुराणमित्येव न सांधु सर्वं न चापि सर्वं नवमित्य-वद्यम् ।" इसीलिये यहां पर विश्वास श्रौर तर्क साथ-साथ चलते दिखाई देते हैं। इसी आधार पर ऋष्णकाव्य में भी दृष्टिकी ए का परिवर्तन हुन्त्रा । इस युग में पुरानी तान से श्रलापने वाले इने-गिने ही रह गये, परंतु उनकी वाणी में कोई आकर्षक स्वर तो था ही नहीं। उनके यहां तो यही पिष्ट-पेपरा चलता रहा। उन्होंने तो केवल परंपरागत प्रथा-पूर्ति ही की, इससे श्रिधक श्रीर कुछ भी नहीं। इस प्रकार इस युग की कृष्ण-कविता दो प्रमुख भागों में बंटी हुई प्रतीत होती है। एक भाग उन कवियाँ का सममना चाहिये जिनमें भक्तों की परंपरा प्रधान है। श्रीर व्सरा भाग है उन कवियों का जिन्होंने कृष्ण-साहित्य को एक सरलता से बंद ही कर दिया जा सकता। फिर, वे श्राये भी तो किसी और ही बाने में थे। वे या तो यात्री थे या धर्मीपदेष्टा श्रीर या श्रधिक रूप में व्योपारी। इन तीनों रूपों के साथ उनमें जो प्रपंच-भावना छिपी थी उसका या तो देश वालों को ज्ञान ही नहीं था श्रौर यदि था भी तो बहुत ही कम। इन व्यौपारियों की रीति-नीति में जो छल की प्रच्छन्नता थी उसने अपने विरोध का अवसर ही नहीं दिया। यहां तो एक आंतरिक प्रभाव जनता में इस प्रकार से उत्पन्न किया कि जनता ने उसे स्वयं ही उपयोगी समभकर श्रपने ऊपर लाद लिया। प्रसिद्ध इतिहासकार सीले का कथन है कि "यह भारत की स्वर्ण-चिड़िया अंग्रेज़ों के हाथों में अनायास ही आ गई।" इस अनायासता का रहस्य भ्रंमेज की केवल प्रच्छन्न नीति में छिपा हुआ था। फल यह हुआ कि भारतीय जनता शरीर से पहले छात्मा को और ख्रात्मा से पहले शरीर को पश्चिम के हाथों में विका बैठी। धीरे-धीरे पश्चिमी प्रभाव देश की छात्मा में व्यापने लगा। देश के जीवन के साथ-साथ उसके साहित्य ने भी इस प्रभाव का आश्रय लिया। केवल "एकस्रोत-वाहिनी" कविता इस काल का साहित्य नहीं रह गई थी। हमारे जीवन को समस्यांओं की भांति हमारा साहित्य भी आज के दिन पेचीदिगयों से परिपूर्ण हो गया था। वह हमारे जी ।न का प्रतीक वनकर खड़ा था। उसमें हमारी अनेक समस्याएं व्यक्त होनी थीं। इस व्यक्तिकर्ण के लिये पद्य की वाणी समर्थ नहीं थी। इसीलिये इस अवसर पर आकर गद्य का

स्त्रह्म संपुष्ट किया गया श्रीर धीरे-धीरे पद्य के स्थान पर गद्य का श्रासन जमने लगा। हमारे इस वर्तमान में हमारे जीवन की समस्याएं भी तो पहले की अपेचा अधिक जटिल होती गई हैं। उनमें पहले की अपेचा आज कहीं अधिक व्यापकता है। तभी तो हमारे गद्य और पद्य भी अनेक धाराओं में प्रस्नवित हो चले हैं। इसी नवीनता ने हमें नई चेतना भी दी। आज के युग में सभी पुरानापन केवल प्राचीनता के कारण मान्य ठहराया जा सके, सो वात नहीं रह गई। नवीनता के साथ ही प्राचीनता का संबंध भी चलता जरूर रहा । हां, यह दूसरी वात है कि नवीनता के मोह ने धीरे-धीरे प्राचीनता को दुर्गु ग्र-युक्त सिद्ध करने की ं चेष्टा करके उसे स्थानच्युत किया है, परंतु आरंभ में हम यही सुनते हैं - "पुराणमित्येव न साँधु सर्वं न चापि सर्वं नवमित्य-वद्यम्।" इसीलिये यहां पर विश्वास श्रीर तक साथ-साथ चलते दिखाई देते हैं। इसी आधार पर ऋष्णकाव्य में भी दृष्टिकोण् का परिवर्तन हुआ । इस युग में पुरानी तान से अलापने वाले इने-गिने ही रह गये, परंतु उनकी वाणी में कोई त्राकर्षक स्वर तो था ही नहीं। उनके यहां तो वही पिष्ट-पेपरा चलता रहा। उन्होंने तो केवल परंपरागत प्रथा-पूर्ति ही की, इससे अधिक श्रीर कुछ भी नहीं। इस प्रकार इस युग की कृष्ण-कविता दो प्रमुख भागों में बंटी हुई प्रतीत होती है। एक भाग उन कवियों का सममना चाहिये जिनमें भक्तों की परंपरा प्रधान है। और व्सरा भाग है उन कवियों का जिन्होंने कृष्ण-साहित्य को एक

नवीन चेतना दी। भक्त-परंपरा के पालने वालों में शाह क़ुंदन-लाल 'ललितकिशोरी', भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जगन्नाथ-दास रत्नाकर श्रोर सत्यनारायण 'कविरत्न' का नाम प्रमुख है। दूसरे विभाग में कवियों की संख्या तो ऋत्यल्प है, परंतु उनका स्थान बड़े महत्व का है। युग-प्रतीक कविसम्राट् श्रयोध्यासिंह जपाध्याय श्रीर श्री मेथिलीशरण गुप्त इसी पत्त के हैं। कृष्ण-काव्य-धारा में कविसम्राट्का दृष्टिकोण सर्वथा नवीन ही रहा है । उनके 'प्रिय-प्रवास' में कृष्ण "भगवान्" न होकर् महान् महत्त्रपूर्ण पुरुषोत्तम ही रहे हैं। गुत्र जी की स्थिति के संबंध में यही कह सकते हैं कि वे नये पुराने के मिश्रण हैं। उनकी श्रात्मा में सगुण राम रमे हैं, परंतु उनकी राष्ट्रीयता के चोले में उनके कृष्ण केवल "राधा के कृष्ण" नहीं रह गये हैं; उनके फुप्पा में महाभारत के नेता का गौरव है। यहीं उनकी नवीन चेतना का प्रतीक है।

भापा-परिवर्तन की दृष्टि से तो इन दोनों कि वियों का स्थान वहुत ही ऊंचा है। कृष्णकान्य में चला आ रहा ब्रजभापा का खलड राज्य यहां आकर खिन्न-भिन्न हो गया। उपाध्याय जी में ब्रजभाषा और लड़ी बोली, दोनों ही में कान्य रचना की समर्थ शक्ति है। उनको कृष्णकान्य संबंधी प्रथम रचना ब्रजभाषा में ही हुई, परंतु आगे चलकर वे खड़ी बोली के ही हो रहे।

कृष्ण-कविता का सदा-संगी शृंगार उसके साथ छादि-

काल से लगा आ रहा था। यूं तो राधा-कृष्ण की रूप-माधुरी में उसका रंग अब भी स्पष्ट है, परंतु भारतेंदु के पश्चात् वाले किवयों ने वीर, शांत और हास्य को भी स्थान दिया। कृष्ण-काव्य की परंपरा में चली आ रही गीति-प्रथा और अमरगीत की अन्योक्ति-पद्धित आज भी वर्तमान है। लिलतिकशोरी और भारतेंदु में ही नहीं, अपितु आज के किवरत्न और वियोगीहिर की रचना में भी सूर के पदों की आभा है। किवरत्न और जगन्नाथदास रत्नाकर ने अमरगीत-पद्धित पर भी रचना की।

इस काल में रीतिकालीन अलंकार-पद्धति का मोह भी धीरे-धीरे छूटता ही गया; भाषा पर वाहरी उपकरणों का लदा हुष्रा भार धीरे-श्रीरे हटता ही गया। इन्दों में भी परिवर्तन श्राया । गीति का सर्वीधिकार छिन गया । दोहा, सोरठा, चौपाई तो प्रयोग में पहले ही से आ रहे थे; कवित्त और सबैये भी रीतिकाल में प्रहण किये जा चुके थे। इस समय में आकर ताटंक, सार, गीतिका, इरिगीतका और रूपमाला आदि का व्यवहार भी बढ़ा । इतना ही नहीं, वर्णिक छंदों ने भी कृष्णकाव्य में प्रवेश किया ध्यौर पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया। उपाध्याय जी ने श्रपने प्रिय-प्रवास में द्रत-विलंबित, मंदाकांता, मालिनी, भसंततिलका, वंशस्थ और शाद् लिविकीड़ित छादि का प्रयोग किया। इन छंदों में कविसम्राट्ने अतुकांतता का प्रयोग किया था। उन-की खड़ी घोली में संस्कृत के युत्त छातुफांत रूप में इमारे साहित्य की एक नवीन बस्तु रहे। तात्पर्य यह है कि आज के युग की

फुट्ण-किवता में बहुत कुछ नयापन रहा और बहुत कुछ मौलि-कता रही। आदि में उसमें पुरानेपन का मोह भी चल रहा था श्रीर आगे उसमें नयेपन का मिश्रण भी होता गया। आगे इसी नये और पुराने को कुछ अधिक स्पष्ट करके दिखाने का प्रयत्न करेंगे।



#### प्रथम अध्याय

### पुरानी परंपरा के कृष्ण-कवि

कुंद्नलाल

( लिलतिकशोरी )

कुंदनलाल लखनऊ के रहने वाले थे। इनका जन्म एक संपन्न घराने में हुआ था। इनके एक छोटे भाई थे, जिनका नाम फुंदनलाल था। दोनों भाइयों में अदूट और अगाथ स्नेह था। फुंदनलाल की आरु-भक्ति पर भारतेंद्र जी ने लिखा है—

"त्रेता में लिछ्रमन करी सो इन कलियुग मांहि किय।"

इनके पड़्यावा विहारीलाल शाह लखनऊ के नव्वात्र के जौहरी थे। इतना संपन्न श्रीर भरा-पूरा घर छोड़कर दोनों भाई संवत् १६२१ में यु'दावन में श्रा रहे। दोनों भाइयों ने यहां श्राव्य लगभग एस हजार पदों में भगवद्लीला गाई। यहां पर इन्होंने एक सुंदर कला-पूर्ण मंदिर भी निर्माण कराया। लिलन-किशोरी संवत् १६३० में परलोकगामी हुए। छुंदनलाल रचना में श्रपना नाम लिलतिकशोरी रखते थे। इनकी रचना रास-विलास, समय-प्रबंध श्रीर श्रष्टयाम संबंधी है। छद्मलीला के संबंध में तो उनकी रचना बहुत ही सुंदर रही है। इनकी रचना में जनभाषा के श्रितिरिक्त खड़ी बोली, उर्दू श्रीर मारवाड़ी का भी रूप मिलता है। संस्कृत का भी इन्हें श्रच्छा ज्ञान था।

फुटकल पदों के श्रातिरिक्त, इन्हों के 'वृहत रसकलिका' श्रोर 'लघु रसकलिका' नाम के दो श्रंथ श्रीर भी मथुरा से प्रकाशित हुए हैं।

लित जी की रचना में सरसता, सरलता श्रीर लालिस का श्रच्छा समन्त्रय हुश्रा है। इसमें उनका भक्त-हृद्य मांकता हुश्रा प्रतीत होता है। उनके पदों में लखनड की नजाकत श्रीर पृ'दायन का माधुर्य दोनों ही श्रमुपम रूप में मिलते हैं। इसे उनके निम्न पद में देखिये—

# "मोहन के श्रित नैनं नुकीले।

निक्तमें जात पार हियरा के, निरखत निपट गंसीले।।
ना जानों, वेधन ग्रानियन फी, तीन लोक तें न्यारी।
ज्यों-ज्यों छिदत मिठामि हिये में, सुख लागत सुकुमारी।।
अब मीं जमुनाकृल विलोक्यो, सब निसि नीदि न ग्रावे।
उटित मरोर, धंक चितवनियो, उर उत्तपात मचावे॥
लिलतिकिसोरी, ग्राज मिले, अहं या गुल-फानि विचारी।
ग्रागि लगें यह लाज निगोई।, धग गरि स्थाम निहारी॥

### फ़ दनलाल

### (ललितमाधुरी)

फुंदनलाल उपनाम लिलतमाधुरी, लिलतिकशोरी के छोटे माई थे। ये भी अपने बड़े भाई के साथ ही पृंदाबन चले आये थे। बड़े भाई के प्रति इनका अवल और अटल प्रेम विख्यात है। प्रसिद्ध है कि भाई की मृत्यु के उपरांत इन्होंने जो भी रचना की उस पर प्रायः बड़े भाई लिलतिकशोरी का ही नाम रखा। इसी परमञ्जान्त्व के अपर तो भारतें हु ने उन्हें कि लियुग में लहमण् का अवतार कहा था।

इनका रचा कोई पृथक् प्र'थ तो है नहीं। लिलतिकशोरी के पद-समुचय में ही यत्र-तत्र इनके पढ़ गिलते हैं। इनकी किवता में भी अपने भाई जैसी सरसता और रंगीनी मिलती है। उनकी रचना का एक उदाहरण देते हैं—

> 'बांकी श्रदा पे में बिलहारी। बांकी पाग, केसलट बांकी, बांकी मुकुट छुवि प्यारी॥ बांकी चाल, बांकि ही चितवन, बांकि मुरिलया थारी। कहेंली लिलितमाधुरी बरनों, श्रापुहि बांके बिहारी॥"

# भारतेंदु वावू हरिश्चंद्र

हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंद्र बावू हरिश्चंद्र का स्थान वहें मार्के का है। कृष्ण काव्य-धारा के प्रवाह को गति देने

खुंदनलाल रचना में श्रपना नाम लिलतिकशोरी रखते थे। इनकी रचना रास-विलास, समय-प्रवंध श्रीर श्रष्टयाम संबंधी है। ख्रदालीला के मंबंध में तो उनकी रचना बहुत ही सुंदर रही है। इनकी रचना में ब्रजभाषा के श्रांतिरिक्त खड़ी बोली, उर्दू श्रीर मारवाड़ी का भी रूप मिलता है। संस्कृत का भी इन्हें श्रच्छा ज्ञान था।

फुटकल पदों के श्रातिरिक्त, इन्हों के 'यहत रसकितका' श्रोर 'लघु रसकितका' नाम के दो श्रंथ श्रीर भी मथुरा से प्रकाशित हुए हैं।

लित जी की रचना में सरसता, सरलता श्रीर लालिटा का श्रच्छा समन्वय हुश्रा है। उसमें उनका भक्त-हृद्य भांकता हुश्रा प्रतीत होता है। उनके पदों में लखनऊं की नजाकत श्रीर षृ'दावन का माधुर्व दोनों ही श्रमुपम रूप में मिलते हैं। इसे उनके निम्न पद में देखिये—

# "मोहन के श्रति नैन नुकीले।

निकसे जात पार हियरा के, निरखत निपट गंसीले।।
ना जानों, वेधन श्रानियन फी, तीन लोक तें न्यारी।
ज्यों ज्यों छिदत मिठासि हिये में, सुख लागत सुकुमारी।।
जब सीं जमुनाकृल विलोक्यो, सब निसि नीदि न ध्रावे।
उठित मरोर, धंक चितवनियो, उर उतपात मचावे॥
लिलितिकसोरी, श्राज मिलै, जहं था कुल-फानि विचारो।
श्रागि लगें यह लाज निगोही, हम भिर स्थाम निहारो॥"

### फु'दनलाल

### (लितितमाधुरी)

फु द्नलाल उपनाम लिलतमाधुरी, लिलतिकशोरी के छोटे भाई थे। ये भी अपने बड़े भाई के साथ ही यृ दावन चले आये थे। बड़े भाई के प्रति इनका अचल और अटल प्रेम विख्यात है। प्रसिद्ध है कि भाई की मृत्यु के उपरांत इन्होंने जो भी रचना की उस पर प्रायः बड़े भाई लिलतिकशोरी का ही नाम रखा। इसी परमश्रावृत्व के अपर तो भारतेंद्र ने उन्हें कृतियुग में लह्मण् का अवतार कहा था।

इनका रचा कोई पृथक् अ'थ तो है नहीं। लिलतिकशोरी के पद-समुचय में ही यत्र-तत्र इनके पद मिलते हैं। इनकी किवता में भी अपने भाई जैसी सरसता और रंगीनी मिलती है। उनकी रचना का एक उदाहरण देते हैं—

> 'बांकी ग्रदा पै में बिलहारी। बांकी पाग, केसलट बांकी, बांकी मुकुट छवि प्यारी॥ बांकी चाल, बांकि ही चितवन, बांकि मुरलिया धारी। कहंतीं लिलतमाधुरी बरनों, ग्रापुहि बांके विहारी॥"

# भारतेंदु वावू हरिश्चंद्र

हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु वायू हरिरचंद्र का स्थान वड़े मार्के का है। कुष्ण काव्य-धारा के प्रवाह को गति देने

में भी उन्होंने जो गौरवपूर्ण कार्य किया उसका कम महत्व नहीं। यदि उनका परिचय संचिप्त रूप में देना हो तो कहना होगा— 'हिंदी में वे कांति का एक संदेश लेकर उतरे थे।" उन्हें आधुनिक गद्य का जन्मदाता तो कहा ही जाता है, वैसे कविता-चेंत्र में नवीनता का जन्मदाता भी उन्हें ही मानना अधिक उपयुक्त होगा।

भारतेंद्रु वावृ हरिश्चंद्र का जन्म संवत् १६०० में काशी-धाम में हुआ था। खड़ी वोली के प्रथम नाटक "नहुप नाटक" के लेखक वाबू गोपालचंद्र, उपनाम गिरधर या गिरधारन, उनके पिता थे। गोपालचंद्र परमवेदणव, उदार, सदाचारी और श्रेष्ठ कथि थे। पिता के संस्कारों का पूरा-पूरा प्रभाव पुत्र पर भी पड़ा। अपने एक पद् द्वारा उन्होंने अपने संबंध में बहाम कुल के शानन्य वैद्याव होने की घोपणा की है—

> , "हम तो मोल लिये या घर के। दास-दास श्री वल्लभ कुल के, चाकर राधावर के॥ माता श्री राधिका, पिता हरि, बंधुदास गुन करके। हरीचंद तुमही कहवावत, निहं विधि के निहं हरके॥"

उदारता के संबंध में समिक्तिये कि उन्होंने सभा-सोसायिटयों द्वारा श्रानेक किवयों और रचियताओं को पुरस्कृत तो किया ही, साथ ही लोकोपकार-भावना से काशी में एक निःशुल्क स्कूल भी स्थापित किया। वही स्कूल श्राज हरिश्चंद्र इंटर कालेज के नाम से विख्यात है। उधर निर्धनों के लिये संवत १६२४ में काशी में होम्योपैथिक दातव्य चिकित्सालय भी खुलवाया।

इनके सुर्वध में विख्यात है कि इन्होंने केवल ४ वर्ष की धायु में यह दोहा बनाया था—

"ले ब्योंडा ठाढ़े भये, श्री श्रानिषद सुजान। बानासुर की सैन की, हनन लगे बलवान॥"

इसी कबिश्व-शक्ति ने पिता को पुत्र के लिये यह वर देने के लिये विवश कर दिया था कि "हरिश्चंद्र! तू मेरे नाम को बढ़ायेगा।"

ध्वपं की श्रायु हुई थी कि पिता का देहांत हो गया। इतनी श्रल्पायु में घर-बार का सारा भार इन्हों के कंधों पर श्रा गया। शिज्ञा-दीज्ञा प्रायः घर पर ही हुई। वैसे कुछ दिनों तक बनारस क्वींस कालेज में भी शिज्ञा प्राप्त की। कुछ दिनों तक शिवप्रसाद सितारेहिंद से श्रंप्रेजी भी पढ़ते रहे। इसीलिये उन्हें गुरुवत भी मानते रहे, परंतु पीछे श्राकर मतभेद के कारण कुछ विरोध हो गया और वह विरोध यहां तक बढ़ा कि एक दूसरे के शत्रु तक हो गये। ११ वर्ष की श्रायु में पढ़ना-लिखना छोड़-कर सकुटु व जगन्नाथ जी की यात्रा की। इस यात्रा से उन्हें धंगला सीखने का चाव उत्पन्न हुआ। प्रतिमा-संपन्न इस श्रल्पायु भावी किव ने श्रपनी ही लग्न से बंगला सीखी। हिंदी, संस्कृत श्रोर श्रंप्रेजी का श्रभ्यास तो पिता के श्रागे से ही चल रहा

था; छाव छागे सराठी, गुजराती, मारवाड़ी छोर पंजाबी का छाभ्यास भी कर लिया। उनकी रचना से ज्ञात होता है कि उन्हें उर्दू का भी छाच्छा ज्ञान था छोर छापनी उर्दू-कविता में वे "रसा" नाम से चलते थे।

संवत् १६२१ में १४ वर्ष की छायु में उनका विवाह हो गया और वावू जी गृहस्थी वन गये। संतानें भी कई हुई, परंतु सिवाय एक कन्या के कोई नहीं वची । इसी अभाव ने उनमें फक्कड़पन उत्पन्न कर दिया। वायू हरिश्चंद्र कलकत्ते के उसी जगतसेठ अमीचंद के वंशज थे जिसने साइव के साथ मिलकर वंगाले की नव्यावी से बहुत कुछ कमाया श्रीर लूटा था। हरिश्चंद्र आज लाखों के सर्वाधिकारी थे। घर में रोकने-टोकने वाला कोई भी नहीं था। भाई था छोटा, मां कुछ कहती ही नहीं थी। इन्होंने जी भरकर सर्च किया। प्रतिमा पर रीमाने वाले मैत्री में आने लगे; वस, मानों हिंदी का भाग्य जागने लगा। मित्रों श्रीर सद्कवियों ने वायू जी के पुरस्कारों से प्रोत्साहन पाकर हिंदी का भंडार खूब भरा। स्वयं भी इस धन से मन-माने भोग भोगे। खुले हाथों खर्च करते देखकर काशीनरेश ने समभाकर कहा था-"वबुआ. घर देखकर खर्च किया करो।" इन्होंने उत्तर में कहा था--इजूर इस धन ने मेरे पूर्वजों को खा लिया, अब इसे में खा डालूंगा।" अस्तु। जो भी हो, परंतु इतना अवस्य स्वीकार करना- पड़ेगा कि उनका हृद्य बहुत खुला हुन्ना था।

वे किसी को देते भी थे तो वड़े मुक्त हाथों से। महा-महोपाध्याय प० सुधाकर द्विवेदी ने उनकी एक कवि-गोष्ठी में एक दोहा सुनाया था तो १०० रुपये का पारितोषिक पाया था। दोहा यह था—

''राज घाट पर बधत पुल, जहं कुलीन की देर। ग्राज गये कल देखि के, ग्राजहिं लीटे केर॥''

यह मोजी वृत्ति यहां तक वढ़ी कि किसी को हीरे की श्रंगूठी निकालकर दे दी तो किसी को दुशाला ही भेट कर दिया। श्रोर यह उचित भी था क्योंकि गुणी ही गुण को परख सकता है।

तिखने का तो उन्हें वड़ा ही भारी व्यस्त था। उनकी लेखनी के चमत्कार को देखकर डा॰ राजेंद्रपाल मित्र ने इन्हें ''लेखन-यंत्र'' की उपाधि दी थी। यही तित्र थी, तभी तो अपनी ३५ वर्ष की अल्पायु में उन्होंने १७५ पंथों की रचना कर डाली थी। उन्होंने गग्न और पद्म दोनों में ही रचना की। हिरी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, गंगाली, गुजराती, पंजाबी, मराठी आंदि भाषाओं में भी उन्होंने अच्छी रचना की। इसी महान् साहित्यसेवा के उपलच्च में देश ने उन्हें संवत् १६३७ में "भारतेंहु" की उपाधि से विभूपित किया था।

# उनकी रचना में कृष्णकाव्य

जैसा कि हम बता चुके हैं, उनके लिखे १७५ पंथ

उत्पन्न फरके फोई नवीनता ला सके हों, ऐसी बात नहीं। उनके पदों में भिक्त की बही पुरानी हुवने-उतराने की रटना है; वही गोपी, गाय, ग्वालों की यंत्रणायें हैं। श्रिधिक क्या! वही मध्रवन, वही वृ'दावन, वही जमनातट, वही वंशी-स्वर, वही दूध-दही की चोरी श्रीर वही लीला-कीड़ा तथा क्कंज-निक्कज-विहार है। स्त्रीर कहीं-कहीं तो उनकी तड़प का हो-हल्ला तथा नयनों के तीर, नहीं-नहीं बल्कि "नयन की मत मारो तरवरिया" में तरवारों के बार उर्दू-फारसी के ढंग के नेजे-भाले ही हो गये हैं। वस्तुतः बात तो यह है कि उस अधे साधक ने भौतिक आंखें गंद करके अंतर्देष्टि के आलोक में रसानुभृति लेकर भक-संसार को जो क़ब्र दिया था, उसके ऋतिरिक्त रोप रह ही कुछ नहीं गया था। उसके सवा लाख पदों की परिमिति से कृष्ण शेप रह भी कहां गये थे। सर के पीछे आने वाले सभी कृष्ण-भक्त-कवियों ने सूर की ज़ठन हो चलनी थी। श्राखिर सब कुछ कहने से बचा ही नहीं रहा तो उन्होंने चर्व-चर्वण ही तो करना था। श्रतः यदि भारतेंट भी उन्हीं भक्तों की वाणी की पुनरावृत्ति करते रहे हों तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं। उनका एक पद देखिये और सुर से तोलिये-

> "सूठी सन व्रज की गोरी ये देत उलाहनो जोरी; मैंया मैं नाहीं दिध खायो, मैं निह मद्रकी फोरी।

हरिचंद मोहि निवल जान थे, नाहक लावत चोरी गे"

इस प्रकार के पदों में हमें प्राचीन परंपरा की परिपालना-मात्र दिखाई पड़ती है, फिर भी वह परंपरा कुछ मोल रखती है। उस वाल-भक्त-"भारतेंदु" की हद्यानु-भूति में कृष्ण किस प्रेममय रूप में रमे यह भी तो महत्व ही की बात है। बाल-भक्त हम उन्हें इसिलये कहते हैं कि उनकी भक्ति संबंधी रचनाएं उनकी प्रायः ३० वर्ष की आयु तक की हैं। फिर गृहस्थ का जंजाल उनके सिर पर रहा—संसार उन्हें घेरे रहा। इस दृष्टि से उनके यहां भक्ति-पथ की कोई नवीनता भले ही न हो-भले ही उनमें परंपरागत रुद्यां ही रही हों, परंतु उसमें मिक्त की लय तो है; अपने प्रिय की प्रीत का एक सुर तो है। श्रीर फिर, भक्ति कोई फैशन और डिजाइनों की वस्तु तो है नहीं। वह तो किसी भी पंथ का अपना एक पथ है, उसका परिपालन भिक्त का प्रतिरूप है। इस दृष्टि से भारतेंदु, भिक्त की परंपरा में, अपना एक गौरवमय स्थान रखते हैं। इतनीं अल्पायु श्रीर इतनी संपन्नता में सरस्वती के चरणों पर १७४ मंथों की भेंट उनके गौरव का प्रतीक है।

उन्होंने अपनी कविता में वजभाषा और खड़ी बोली— दोनों का ही प्रयोग किया है, परंतु सबलता उन्हें वजभाषा में ही मिली है। भारतेंदु को संगीत का श्रच्छा ज्ञान था। इसीलिये उनके पदों में गेयता का माधुर्य सरलता से प्राप्य प्रेम-प्रलाप, राग-संपृह, मधुर-मुकुल, विनय-प्रेम-पचासा, प्रेम-तरंग, दानलीला, कृष्ण-चरित्र, संस्कृत लावनी आदि। इनक आतिरिक्त चंद्रावली नाटक भी कृष्ण-प्रेम की अन्ठी रचना है।

भारतेंदु जी भी भक्ति-रचना में प्रायः परंपरा के हामी रहे हैं। उनके यहां वही प्राचीन गीति-पद्धति का रूप मिलेगा जो सूर के समय में मिलतां है। भावों की दृष्टि से उनमें कोई नवीनता भी नहीं हैं, क्योंकि अवतक कृष्णकाव्य के संबंध में जो कुछ कहा जा चुका था, आगे उससे अधिक कहने को कुछ शेप था भी तो नहीं। भारतेंदु के रचे हुए प्रथा में कृप्ण-भक्ति संबंधी लगभग डेंढ़ हजार पद हैं जिनमें विनय, वाल-लीला श्रीर गोपी-कीड़ा का वर्णन है। ये पद प्रायः ब्रजभापा में लिखे गये हैं। कुछ स्थानों में उर्दू का अच्छा रंग जमा है। इसे कवि की मस्ती ही कह सकतें हैं। त्रजभापा लिखने में भारतेंदु ने पूर्ण सफंतता प्राप्त की है। उनकी अपनी मंति थी कि 'खड़ी बोली में श्रभी ब्रजभाषा जैसा माधुर्य-प्रकाशन नहीं श्राता।" निःसंदेह उनकी वजभाषा में जो रसमयता और एकि-सार्मिकता है, वह उनकी खड़ी वोली की कविता में नहीं मिलती । उनके भक्ति-पदों में उनकी सरसता और सर्विता प्रतिविचित हो उठी है। उन्होंने प्रसिद्ध नवरसों के चितिरिक्तं वात्सल्य, सख्य, भक्ति घौर घानंद नाम से चार अन्य रसों की कल्पना करके सचमुच ही अपने भक्ति-काव्य द्वारा इन रसों को सार्थक कर दिया। अपने एक पद हारा उन्होंने अपने स्वरूप का एक चित्र प्रस्तुत किया है जिससे उनके काव्य को समझने में भारी सहयोग मिल सकेगा। पद यह है-

> "सेवक गुणीजन के, चाकर चतुर के हैं। कियन के मीत, चितिहत गुनी गानी के॥ सीधेन सों सीधे, महा ग्रांके हम बांकेन सों। हरीचंद्र, नकद दामाद ग्रिममानी के॥ चाहिंचे की चाह, काहू की न परवाह, नेही। नेह के दिवाने सदा स्रत निवानी के॥ सरवस रसिक के, ई सुदास-दास प्रेमिन के। सखा प्यारे कुछ्ण के, गुलाम गुधारानी के॥

भारतें हु सरस वाणी के सिद्ध किये थे। उनके स्वभाव की सरसता और मधुरता उनकी रचना में ज्याप्त मिलेगी। इस नये युग में उनके जोड़ का अन्य कोई किय नहीं दिखाई पड़ता। हां, यह दूसरी बात है कि किवता-त्तेत्र में उनके जोड़ के किय अयोध्यासिह उपाध्याय रहे और नाटक-त्तेत्र में प्रसाद जी, परंतु उनके जैसी सर्वेतों मुखी प्रतिभा उनके जन्म से न सैकड़ों वर्ष पूर्व तक दिखाई पड़ती है और न एक शती पीछे तक। और फिर, सबसे भारी मान्यता इस बात की है कि यह सब हुआ उनकी २४ वर्ष की आयु के बीच-बीच ही।

भारतेंद्र को साहित्य के इतिहास में एक संधि-काल का लेखक माना जाता है, परंतु भक्ति-चेत्र में भी वे संध्यावस्था प्रसिद्ध हैं जिनमें वहुत से संगृहीत श्रीर संपादित भी हैं। ये प्र'थ नाटक, इतिहास, भक्तिरसः चरितावली श्रोर काव्यामृत-प्रवाह नाम से ४ भागों में विभक्त हैं। इनके स्त्रतिरिक्त कविवचन-सुधा मासिक पत्रिका भी निकाली जो कि संवत् १६२४ से ७३ वर्षो तक भारतेंदु के हाथों में खूव फूली-फली, पर पीछे दूसरों के हाथों में जाकर समाप्त ही हो गई। संवन १६३० में "हरिश्चंद्र मैगजीन" का प्रकाशन आरंभ हुआ और आठ मास के पीछे "हरिश्चंद्र-चंद्रिका" के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर पीछे संवत् १६३६ में मोहनलाल पंड्या के हाथों में जाकर थोड़े समय पश्चात् समाप्त हो गई। फिर भारतेंदु ने इसे संवत् १६४० में "नवोदिता" के नाम से आरंभ किया, परंतु ३ मास चलकर फिर समाप्त हो गई। संवत् १६३० में गवर्नमेंट की इच्छा से इन्होंने खियों के लिये "वाला-बोधनी" पत्रिका निकाली, प्ररंतु वह भी चार वपं चलकर समाप्त हो गई।

इनके श्रांतिरिक काव्य-प्रसार के लिये उन्होंने संवत् १६२० में में कावता-विद्धानी सभा की स्थापना की। संवत् १६२० में तदीय-समाज की स्थापना की। इस समाज द्वारा श्रिहंसा श्रीर स्वदेशी का प्रचार किया गया। इसी समाज द्वारा "भगवद्गिक" नाम की एक मासिक पत्रिका भी कुछ दिनों तक निकलती रही। इसी वर्ष इन्होंने "पेनी-रीडिंग-क्रब" की स्थापना की। यह क्रब एक साहित्य-गोब्ठी भी थी श्रीर मनबहलाव का एक साधन भी। संवत् १६३२ में उन्होंने श्री निवार्क, रामानुज, मध्य श्रार श्री विद्यास्यामी नामक वैद्यावों के चार संप्रदायों में प्रविद्य, प्रवीण श्रीर पारंगत नाम की तीन परीचार्ये नियत की। इन परीचार्यों में उत्तीर्ण होने वाले परीचार्थियों को पारितोषिक भी मिलते थे।

भारतेंदु ने गद्य और पद्य दोनों में सुंदर रंचना की है। गद्य-रंचना में अधिक सफलता उन्हें नाटक-रंचना में मिली है। उसका एक सर्वोपिर कारण उनका रंगमंच संबंधी ज्ञानध्या और फिर वे स्वयं भी एक मंजे हुए अभिनेता थे। इसी प्रकार उन्हें कविता-केंत्र में पूरी सफलता मिली।

भक्ति-त्तेत्र में उन्होंने श्रपने वैष्णवपन की घोषणा बड़े संदर शब्दों में की है—

"हम तो मोल लिये या घर के।

दास-दास श्री वल्लभ कुल के, चाकर राधावर के।"

वक्षभ छुत के पुष्टि मत में भारतेंद्र की मोल विकने की घोषणा में कितनी विनम्रता भलक पड़ी है, यह कहने की बात नहीं। उन्होंने सूर की भांति सखा होने का दावा नहीं किया है, अपितु "चाकर राधावर के" की विनम्र थिनीत घोषणा की है।

भारतेंदु की कृष्ण-भिक्त संबंधी रचनार्श्वों में ये प्रथ तिये जा सकते हैं:—

भक्तसर्वस्व, प्रेमफुलवारी, प्रेममालिका, प्रेमाश्रु-वर्णन,

है। माधुर्य के साथ-साथ भिक्त-रचना में प्रसादगुण भी व्याप्त रहा है। गीति-रचना के अतिरिक्त उन्होंने दोहा, सोरठा, सबैया और छप्पय का भी अच्छा प्रयोग किया है। उन्होंने जिस मनस्लीनता का आश्रय प्रहण किया है उसमें भाषा को अलंकृत करने वाले वाहरी उपकरणों की गुंजाइश नहीं थी। इसीलिये उनकी मामिकता में बलभरी अपील की भंकृति है। उनकी रचना इन्लाकाव्य की अमृल्य निधि है, जिसका मृल्य स्वयं भारतेंद्र हो हो सकते हैं। उनके काव्य की सरस माधुरी का अनुभव लेने के लिये दो पद प्रस्तुत किये जाते हैं—

''सखी री, टाढ़े नंदकुमार।
सुभग स्थाम प्रन सुख रम वरंसत, चितवन माभ ग्रपार॥
नटवर नवल दिपारो सिर पर, लिख छुवि लाजत मार।
'हरीचंद' बिल बृंद निवारत, जब वरसत घनधार॥''
तथा

"कघो ग्रय वे दिन नहिं ऐहैं॥" जिनमें स्थाम संग निसिवासर।

े छिन छिन विलस वितेष्टें॥.. वह इंसि दान मांगनो उनको।

श्रव हम लखन न पैहें।। जमुना न्हात कदब चिंद्ध छिप श्रव।

हरि' गहिं चीर चुरैहैं॥

वह निस सरद दिवस वरवा के ।

पित विधि नाहि फिरें हैं ॥

यह रस-रास हंसन-बोलन-हित ।

हम छिन-छिन तरसें हैं ॥

यह गल बाहीं है पिय चितयां ।

ग्राच नहिं सरस सुनैहें ॥

हरीचंद तरसत इस मिरहें ।

तक न चे सुध लैहें ॥"

### जगनाथदास "रताकर"

रत्नाकर जी संवत् १६२३ में काशीधाम में उत्पन्न हुए। इनके पिता का नाम पुरुपोत्तमदास था। ये जाति से दिल्लीवाल अप्रवाल वैश्य थे। इनके पूर्वज पानीपत जिले में सफीदों स्थान के रहने वाले थे। पीछे पानीपत के दूसरे युद्ध के उपरांत वे सुगलसम्राट् अकवर के द्वार में चले आये और किसी उच पद पर नियुंकत हो गये। पीछे जब मुगल साम्राज्य का सूर्योस्त होने चला तो रत्नाकर जी के परदादा लाला तुलाराम जी जहांदार शाह के साथ काशी चले गये और वहीं के हो रहे। शाही द्वार के संपर्क से इस वंश में फारसी का अच्छा अभ्यास चला आया था। रत्नाकर जी के पिता भी फारसी के प्रौढ़ विद्वान थे। साथ ही मुगल द्वार से सम्मानित हिंदी-कविता ने भी उनके हृद्य पर अज्ञी प्रभुता पाई थी। इसलिये रत्नाकर जी ने भी पैतृक

जमती है त्यौर विज्ञास को आश्रय देने वाली प्रमाद वृद्धि का परिमार्जन होता है।

रत्नाकर जी की श्रिधिक ख्याति तो उनके गंगावतरण नामक प्रबंध-काव्य से हैं। ब्रजमापा काव्य में गंगावतरण एक मानी हुई वस्तु है। इस प्रबंध-कल्पना के साथ ही उनकी मुक्तक रचना भी बड़ा मोल रखती है। उनके उद्धव-शतक को प्रबंध श्रीर मुक्तक दोनों के बीच की वस्तु मान सकते हैं। उसमें कथा का एक कम है, इतनी बात उसे प्रबंध सिद्ध करती है। परंतु जब एक-एक पद अपने आपमें स्वयं पूर्ण प्रतीत होता दिखाई पड़ता है तो उद्धव-शतक मुक्तक काव्य प्रतीत होने लगता है। इस यंथ में ११७ पद हैं। ये पद ही वर्तमान युग के कृत्या-काव्य की अमृल्य निधि हैं। रत्नाकर जहां युग की ब्रजमापा के प्रतिनिधि कि हैं, वहां भक्तों की श्रेणी में भी श्रयगण्य हैं। रत्नाकर को कृत्यय श्रीर धनाचरी में श्राशातीत सफलता प्राप्त हुई है। प्रन्तुत यंथ में उन्होंने धनाचरी का प्रयोग किया है।

उद्धवशतक की रचना का मृलाधार सगुणोपासना और निर्गुण का निरादर रहा है। लगभग सभी कृष्ण-कियों ने इस सगुणोपासना के प्रतिपादन के लिये ख्रभागे उद्धव को ही ख्रपने उपालंभों का लच्य बनाया है, परंतु सूरदास, नददास और जगनाथदास यह "दास-त्रिमूर्ति" ही उपालंभ-काव्य में ख्रधिक सफल रही है। इनमें से सूर की गोपियां हास्य-ठट्टे के साथ श्रंगार की प्रतिमूर्तियां रही हैं। नंददास की गोपियां जिस चुल- वुलेपन में रंगी हैं वह निराला ही है। उनकी और रत्नाकर की गोपियां उस युग का भार वहन करती हैं जिसमें सभी कुछ तर्क की कसौटी पर कसकर परला जाता है। उपालंभ में वे कुछ कम नहीं, परंतु उनका उपालंभ तर्क से लाली, कहीं भी नहीं होता। दुर्भाग्य-मारे उद्धव गोपियों से कह चैठे—"निराकार-अलख-अलप बहा की उपासना करो।" वस, फिर क्या था, उन्हें यह अलख-अलप शब्द मिल गया अपने विपत्ती को उड़ाने के लिये। भट से वोलीं—"इस दूसरे अलप (अनंग) की बीमारी मत लगाओ। एक अनंग की साधना से ही कुछ कम तो आफत नहीं है। अगर दूसरे की भी उपासना कर वैठीं तव तो न जाने और भी क्या क्या हो जायेगा।"—

"रंग रूप रहित लखात सब ही हैं हमें।

वैसे एक ग्रौर ध्याइ धीर धरिहें कहा ॥

कहें रत्नाकर जली हैं विरहानल में।

ग्रौर ग्रम जोति की जगाई जरिहें कहा ॥

गखी धरि कधी उत्ते ग्रलख ग्ररूप ग्रहा।

तासों काज कठिन हमारे सरिहें कहा ॥

एक ही ग्रमंग साधि साध सब पूरी ग्रम।

ग्रौर ग्रंग रहित ग्रराधि करहें कहा ॥

उद्धव कहकर पछताये तो होंगे श्रवश्य ही । तभी तो रुग्होंने कहा फिर—"जगत् मिथ्या है, इसलिये ज्ञान द्वारा भाषा-तत्ववेत्ता और पुरातत्ववेत्ता भी थे। प्राकृत भाषा का उन्हें प्रौढ़ ज्ञान था, इसिलये अनेक शिलालेख बांचने और संशोधन-कार्य करने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। साहित्य-सुधा नामक मासिक पत्र भी उनके संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था।

रत्नाकर जी अपने समय के एक माने हुए कवि थे।

त्रजभापा-काव्य-जगत् में उनकी कीर्ति का भव्य भवन एक
पृथक् अस्तित्व रखता है। आयु के पिछले खेवे में उन्होंने
सूरसागर का संपादन भी आरंभ किया था। इस कार्य में उन्होंने
हजारों रुपये अपने पास से खर्च डाले, परंतु अभी एक तिहाई
भाग का संपादन कर पाये थे कि वे हमसे छिन गये।

# रताकार जी की रचना में कृष्णकाव्य

कविवर रत्नाकर-रचित ग्रंथों में से गंगावतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, समालोचनादर्श, कलकाशी और उद्धवशतक अति प्रसिद्ध हैं। इनमें से श्रांतिम प्र'थ ही ऐसा है जिसे कृष्ण-काव्य की परिमिति में लिया जा सकता है। इनके श्रांतिरकत कृष्ण-भक्ति से संबंध रखने वाले कुछ फुटकर पद भी हैं। इन सभी ग्रंथों की रचना ब्रजभाग में हुई है।

रत्नाकर जी व्रजभाषा के पुजारी ही नहीं, श्रिषतु कहर समर्थक भी थे। वे उस दल के प्रथम व्यक्ति कहे जा सकते हैं जिन्हें पूर्ण विश्वास था कि व्रजभाषा के स्मतिरिक्त हिंदी की श्रन्य किसी भी भाषा में सरस कविता हो ही नहीं सकती। वह एक परिवर्तन का समय था। उनसे एक वर्ष पहले जन्म लेने वाले कवि सम्राट् हरिश्रोध श्रोर सात वर्ष पहले जन्म लेने वाले कवि सम्राट् हरिश्रोध श्रोर सात वर्ष पहले जन्म लेने वाले नाथूराम शंकर शर्मा जैसे महारथी कवि 'सरस्वती" का श्राह्मान सुनते ही व्रजमापा के चेत्र को छोड़कर खड़ी बोली की रंग-भूमि में श्रा डटे थे। उन्हीं की देखा-देखी श्रोर भी न जाने कितने कवि उधर से इधर भागे आ रहें थे। यह सब कुछ था, परंतु रत्नांकर वहीं अपनी मर्यादा में स्थिर काव्य-जगत के ज्वारमाटे देख रहा था। समय की आवश्यकता ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया श्रोर व्रजमापा एक सीमित चेत्र की भाषा रह गई, परंतु यह मर्योदामय 'रत्नांकर' जीवन-पर्यंत श्रवल, श्रवल और श्रवित ही रहा।

रत्नाकर अपने युग के, अजमापा के सर्वश्रेष्ठ किये थे।
भ पा के जिस संयमित रूप का प्रयोग उन्होंने किया है, वैसा
कम ही कित कर पाये होंगे। इन्वयं सौकर्य के नाम पर उन्होंने
काव्य-नियमों का उल्लंबन शायद ही कभी किया हो। वस्तुतः
किव को संपन्नता और सफलता के लिये जिस बहुज्ञता की
अपेचा है, रत्नाकर जी उससे परिपृश् थे। निःसंदेह वे प्रयार
के गायक थे, परंत वह शुंगार जो दुग्य-धुला और पवित्र था।
उसमें उच्छ खलता नहीं थी, अव्यवस्था नहीं थी और अश्लीलता भी नहीं थी, अपिनु उसमें था संयम, उसमें था गौरव

संस्कार के रूप में फारसी का योग्य पांडित्य और भाषा-किवता का महत् छिषकार पाया। लाला पुरुषोत्तमदास का घर भी किवयों की बैठक बना रहता था। भारतेंद्र जी तथा अन्य अनेक किव उनके यहां आते-जाते रहते थे। उस घर पर अनेक किवगोष्ठियां हुआ करती थीं, जिनमें कभी बालक रत्नाकर ने भी भारतेंद्र से बरदान पाया था कि यह लड़का कभी अच्छा किव होगा। इस भविष्यवाणी और उस किवगोष्ठी ने रत्नाकर जी को हिंदी साहित्य का वास्तविक "रत्नाकर" सिद्ध कर दिखाया।

रत्नाकर जी. ने फारसी लेकर संवत् १६४५ में वी० ए० पास किया। फिर फारसी में एम० ए० की तैयारी आरंभ की, परंतु घरेल अव्यवस्थाओं के कारण प्रीक्ता न दे सके। हां, वी० ए० होने के ६ वर्ष पश्चात् वे अवागढ़ राज्य में राज-सेवा में नियुक्त हो गये। दो वर्ष पश्चात् अव्यवस्था के कारण नौकरी छोड़ काशी चले गये। फिर उन्हें शीघ्र ही अयोध्यानरेश महाराज प्रतापनारायणिंह ने अपना निजी मन्त्री बना लिया और थोड़े ही दिनों पश्चात् योग्यता देखकर प्रधान-मंत्री का पह दे दिया। चार ही वर्ष पश्चात् महाराजा साहब का देहांत हो गया तो महारानी जगदंबादेवी अवधेश्वरी ने इनकी सज्जनता और कार्य-कुशलता का भरोसा पाकर इन्हें अपना निजी संत्री बना लिया। रत्नाकर जी ने बड़ी योग्यता से कार्य निवाहा। आगे वे जीवनपर्यंत महारानी की सेवा में रहे।

इनके सरल स्वभाव, योग्यता और कवित्व-शिक्त की महारानी जी सदैव प्रशंसक रहीं। उन्हीं की प्रेरणा से रत्नाकर जी ने गंगावतरण की रचना की थी। इस पर महारानी जी ने १०००) का पारितोपिक भी उन्हें दिया था, जिसे रत्नाकर जी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा को दान कर दिया था। इसी प्रथ पर उन्हें ४००) का पारिनोपिक हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद ने भी दिया था।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना और सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक प्रकाशन में रत्नाकर जी का पर्याप्त हाथ रहा। वे अखिल भारतीय हिंदी-किय-सम्मेलन के कानपुर वाले अधिवेशन के सभापति रहे और संवत् १६७६ में हिंदी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ते वाले अधिवेशन के भी सभापति रहे। संवत् १६८६ में हिंदी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ते वाले अधिवेशन के भी सभापति रहे। संवत् १६८६ में हिंदीग से पीड़ित होकर वे हरिद्वार चल आये और वहीं अयोध्या हाऊस में विद्याघाट पर कुछ दिन की अस्वस्थता के पश्चात् परलोक प्रयाग कर गये।

रत्नाकर जी आधुनिक शिज्ञा-छाया में पलकर भी प्राचीनता और सादगी के परमोपासक थे। भारतीय संस्कृति में उन्हें अगाध श्रद्धा थी। व्यायामी और संयमी होने के कारण वे अपनी श्रायु के श्रांतिम दिनों में भी ४०-४४ वर्ष के जंबा करते थे। स्वभाव से वे बड़े हसमुख और मधुर-भाषी थे। काव्य-रचना के श्रतिरिक्त वे एक श्रच्छे वैद्य भी थे, पर इस वात को कम ही लोग जानते होंगे। वे एक सफल भाष्यकार, कल्यागाप्राप्ति करनी चाहिये।" गोपियों ने पूछा—"भेया, जब जगत् ही मिथ्या है तो फिर कल्याग ही का क्या उपयोग ?" जब आधारभित्ति ही गिर पड़े ती छत का वजूद कहां रह जायेगा ?—

'प्रेम नेम छाड़ि ज्ञान-दोम जो बतावत सो भीति ही नहीं तो कहा छातें रह जाइंगी।"

अपने मिशन के लिये कमर कसकर निकले हुए उद्धय ने गोपियों को यह भी समभाया कि "संसार की स्थित केवल-मात्र स्वपन के रूप में है, फिर इतनी चिणिक वस्तु के लिये इतने लंबे-चौड़े भगड़े बढ़ाने का लाम ही क्या! बस छोड़ो संसार की प्रीति और निर्गुण का ध्यान करो।" उद्धव कहने को तो कह गये, परंतु भट ही अपमानभरे शब्दों में उन्हें उत्तर मिला—

''जग सपनो सो सब परत दिखाई तुम्हें। तातें तुम ऊघो हमें सोवत लखात हो।। कहें 'रत्नाकर' सुनै का बात सोवत की। जोई मुह स्त्रावत सो बिबस ब्यात हो।।"

वात बड़े मार्के की रही ; जब संसार को स्वप्त-सात्र मानते हो तो यह स्पष्ट ही है कि तुम स्वयं सो रहे हो और वातें नींद की गललानी में ही कर रहे हो।

कहते हैं, उद्धव फिर भी बाज न आये। टीठता के साथ

योग और मुिक की वातें करते ही गये, तो गोपियों ने भी अपना श्रांतिम इरादा प्रकट कर ही दिया—

"जोग रत्नाकर में सांस घूंट वृहै कीन।

कषी हम स्थी यह वानक विचारि चुकी॥

मुक्ति-मुकता की मोल-माल ही कहा है ग्रव।

मोहनलता पै मन-मानिक ही बारि चुकी।।"

"उद्भव! तुम्हारा यह योग सिवाय सांस घांटकर मरने के खोर कुछ भी नहीं। खोर रही मुकास्वरूपा मुक्ति की वात, सो जब हमने अपने मन-माणिक्य को ही कन्हैया के प्यार पर लुटा दिया तो खोर दूसरे मोती का क्या करना!"

रत्नाकर के यहां इस नैयायिक बुद्धि में श्लेष का अच्छा उपयोग किया गया है। श्लेप के अतिरिक्त उन्होंने और भी अनेक अलंकारों का अच्छा प्रयोग किया है, पर तु उनमें अस्वाभा-विकता दोप कहीं नहीं आ पाया है। उन्होंने लोकोिक अलंकार का तो बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उपमा, रूपक और विरोधाभास भी अच्छा आया है। और शब्दालंकारों में तो समिक्ये सारी ही रचना सानुप्रासिकता-युक्त रही है।

रत्नाकर का सर्वोपिर कौशल वर्ण-मैत्री तथा शब्द-मैत्री है। उनकी शब्दों और वर्णों की योजना इतनी सुंदर और खाभाविक-सी बैठती हैं कि रस तो घरवस ही उमझ खाता है। कि ने खपनी प्रतिभा-संपद्ध कल्पना से जो सजीव चित्र प्रस्तुत किये हैं उनमें अनुभूति-व्यंजकता है और यही उनकी प्रतिमा की साकारता है। उनकी यह रचना विश्लंभ शृंगार की श्रन-मोल वस्तु है जिसमें भिक्त, करुणा और प्रेम का सुंदर समन्वय हुआ है।

इस मंथ की भाषा में कविवर रत्नाकर का कवि-व्यक्तित्व चमकता है। उनकी-सी प्रौढ़ व्रजभाषा आज के युग में कोई ही लिख पाया होगा। व्रजभाषा के किवता-चेत्र में उनका स्थान पद्माकर से कम महत्व का नहीं और रिसकता की दृष्टि से वे घनानंद की कोटि के माने जायेंगे। उनकी अपनी कृतियों में उनका अपना महत्व मलकता है। उनकी किवता में प्रवाह का वह अलौकिक आकर्षण है जिसमें बार-बार इवकर उतराते और उतरा-उतराकर इवते ही बनता है। वे व्रजभाषा-किवता-परंपरा के अंतिम प्रतिनिधि किव थे। आज उनके रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला अन्य कोई किया नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे महान किया ने कृष्ण-काव्य-भांडार में अपनी अमूल्य रचना-निधि देकर उस पर भारी उपकार किया है।

#### सत्यनारायण "कविरत्न"

कविरत्न पं० सत्यनारायण जी का जन्म संवत् १६४१ में हुआ। इनके पिता आलीगढ़ के रहने वाले थे। ये आभी बच्चे ही थे कि माता-पिता का देहांत हो गया। पालन-पोषण का भार मोसी पर पड़ा, परंत दुर्भाग्य से उनका भी देहांत हो गया। श्रमाथ सत्यनारायण के पालन-पोपण का भार घांधूपुर (श्रागरा) के ब्रह्मचारी वावा रघुनाथदास जी ने अपने ऊपर लिया। वे उचादर्श के प्राणी थे। उनके श्रादर्श जीवन का कविरत्न पर पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा। वावा जी ने पहले इन्हें हिंदी-मिडिल पास कराया, फिर श्रंप्रेजी शिक्षा प्रारंभ करा दी। कालेज की शिक्षा सेंट जोंस कालिज श्रागरा में हुई। ये बी० ए० तक कालिज में पढ़ते रहे, परंतु बो० ए० में उत्तीर्ण न हो सके। कारण, इस समय तक उनकी किव-सुलभ भावुकता ने विद्यार्थी-जीवन की उद्देश्य-हीन शिक्षा से विरक्ष-प्रा कर दिया था। तभी से वे समाज के जीव वन गये श्रीर उनका सभा-समाजों से गहरा संबंध बनने लगा।

कविरत्न के जीवन की आद्योगांत अवस्था दुःखपरिपूर्ण ही रही। उनका वाल्य-काल तो दुःखमय था ही, उनका शेप जीवन भी आंसू भरी आहों में ही कटा और इसका सारा उत्तरदायित्व रहा उनके अनुमेल मेल पर—उनकी धर्म-संगिनी पर। वास्तव में बात यह थी कि कविरत्न थे सनातनी और उनकी पत्नी थीं कहुर आर्थ-सामाजिक विचारों वाली। किर उनकी पत्नी थीं कहुर आर्थ-सामाजिक विचारों वाली। किर उनकी सहनशीलता और सादगी भी उस ठिकाने की थीं, कि देवी जी को कटाज्ञ-पूर्ण ठट्टों का अवसर मिलता था और इन्हें उन ठट्टों के कारण घड़ी-घड़ी कुढ़ना रहता था। कहते हैं कि देवी जी कविरत्न की पूजा-सामधी और मृर्तियों को इधर-उधर उठाकर फेंक दिया करती थीं। धर्मपत्नी वास्तव में पत्नी ही

ऐसे वातावरण में थीं; उनके पिता श्रार्थ-सिद्धांतों के कहर पत्तपाती थे। बस, प्रायः मृर्ति-पूजा के विषय पर कोई न कोई छेड़-छाड़ बनी ही रहती थी। संभवतया यह स्थिति सुधर भी सकती, परंतु वे सादे श्रौर भोले भी इतने थे कि देवी जी का उनके प्रभाव में खाना असंभव था। वे बी. ए० तक पढ़े थे; श्रंग्रेजी की उच शिला पाकर भी सादगी उनमें इतनी भयंकर थी कि आधुनिक ढंग के सभ्यों के मध्य में तो वे सर्वथा गवार जंचते थे। कहते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर वाले श्रिधिवेशन पर तो स्वयंसेवकों ने इन्हें गंवार समभक्तर सभा-मंडप में घुसने से भी रोक दिया था। इसी सादगी का झंतिम फल समिमये कि उनकी सरलता की उस सीमा और देवी जी. आधुनिक परिधि-रेखा का मेल हो ही नहीं सका। उनका सारा जीवन, जिसमें कृष्ण-प्रेम की सरसता भी थी, इस विरसना को पाकर करुए-संगीत बन गया। इस श्रवस्था ने उन्हें मर्माहत कर डाला था। वे कभी-कभी तो कहा करते थे--"भयौ .यह श्रनचाहत को संग ।" और जब धीरज का वांध विल्कुल ही दूट जाता तो सहसा यही कहते-"वस, अब नहीं जात सही।" अंत को यही संताप संवत् १६७४ में उनके प्राण ते बैठा। इस समय उनकी अवस्था केवल ३४ वर्ष की थी। कविरत्न का शांत स्वभाव, चरित्र की सादगी, भक्तिमय जीवन और जीवन की कक्णा उनकी रचना में रस गये हैं।

वे हिंदी, हिंदू और हिंद के अपने किव थे। महात्मा गांधी के स्तमन में लिखे गये छप्पय के अंतिम दो चर्गों में यह उक्ति स्पष्ट चरितार्थ हो जाती है—

"मोहन प्यारे, तुम को निसदिन, विनय विनीत हमारी। हिंदू, हिंदी, हिंद देश के, बनहु सत्य हितकारी॥"

उनकी प्रसिद्धि का मृत रहस्य तो उनके भवभूति-रचित उत्तर-राम-चरित और मालती-माधव नाटकों के अनुवाद हैं। साथ ही उनकी कृष्ण-प्रेमरस-सिक्ष कविता का भी अपना एक मोल है। श्रपने कृष्ण के सामने ये किस भोतेपन से श्राये, उसका आभास इंदौर साहित्य सम्मेलन के अवसर पर मिला। इंदौर की काली मिट्टी को देखकर अपने साथियों से वोले-"या माटी को तो हमारे कन्हैया न खाते।" नाटकों के अतिरिक्त उन्होंने मैकाले के होरेशस नाम के श्रंथेजी खंडकाव्य का भी पद्यानुवाद किया। उनकी मौलिक रचनाओं में "प्रेमकली" श्रौर "अमरदूत" का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 'अमरदूत' की कविता-रचना नंददास के 'भ्रमरगीत' के ढंग पर हुई है। भगरदूत में यशोदा ने भ्रमर द्वारा, द्वारिका में कृष्ण के पास संदेशा भेजा है। भ्रमर को आधार बनाकर कृष्ण संबंधी जितनी भी रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं, उनमें भ्रमरदूत की अपनी अलग विशेषता है। इसमें कवि ने अपने समय की देश-दशा धौर अपनी देश-भक्ति का भी अच्छा पुर दिया है। यदि

हम यह कहें कि किन ने यशोदा के बहाने भारतमाता का संदेश गीता के उन कृष्ण के पास भेजा है जो महाभारत की रंगभूमि में श्रर्जुन से यह प्रतिज्ञा कर गये थे—

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्रुभ्युत्थानमधर्मस्य संभवामि युगे-युगे॥"

तो तनिक भी अत्युक्ति न होगी।

कि ने दूत के स्वर में अपने हृदय का करुण स्वर गुंजा-कर हमारे कृष्णकाव्य में एक नई भंकार उठाई है। देश की परतंत्रता की पीड़ा उन्हें कितना सालती रही होगी यह तो उन्हीं की आत्मध्वनि से अनुभव हो सकता है—

> "सात समुन्दर पे भयो दूर द्वांरकानाथं — जाइगो को उहां ॥"

इस पद में विदेशी की परोक्त शासन-पद्धित में न्याय संबंधी दुराशा-मात्र की श्रिभव्यंजना नहीं तो श्रीर क्या है!

उनके अपने हृद्य का दर्द, देश की दुरवस्था, समय की स्थिति और पराधीनता की पीड़ा, सभी कुछ इन पदों में देखिये—

> "नित नव परत श्रकाल, काल की चलत चक्र चहुं। जीवन की श्रानंद न देख्यों जात यहां कहुं॥

बढ़यो यथेच्छार-कृत, जहं देखों तहं राज। होत जात दुर्वेल विकृत, दिन-दिन ग्रार्थेसमाज॥ दिनन के फेर सों॥"

#### तथा

"जे तज मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी। तिन्हें विदेशी तंग करत है विपदा खासी॥ नहिं श्राये निरदय दई, श्राये गौरव जाय। सांप छक्क् दर मित् भुई, मन दी मन श्रकुलाय॥ रहे सबके-सबै॥"

श्रमरदृत में उनका सरल और कृष्ण-भक्त हृदय रमा दिखाई पड़ता है; साथ ही जिस देश-भिक्त का पुट उसमें श्राया है वह भी उनकी श्रपनी विशेषता है।

भ्रमरदूत के श्रितिरिक कृष्ण-भक्ति संबंधी जो फुटकर पद हैं उनमें किन के भक्त-हृदय की दैन्य भावना और याचना की विनम्रता का स्वरूप मांकता दिखाई देता है।

कविरत्न की याचना में माधुर्य श्रीर कोमलता का सुंदर सामंजस्य हुआ है। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह वज की जीती जागती भाषा है। उसमें कान्य-परंपरा का वंधा हुआ रूप नहीं, श्रिपतु उसमें है बोलचाल का स्वरूप। यही फारण है कि उनकी रचना में कुछ शब्द ऐसे भी श्रा गये हैं जिनमें प्रांतीयता का श्राभास मिलता है। उन्होंने जिस मौजी स्वभाव में रचना की है, उसमें उनकी स्वाभाविकता स्पष्ट रूप से मज़कती है। निःसंदेह वे ब्रजभाषा के एक महाकवि थे, जिनकी छांखों में छूज्ण रमे थे छौर हृदय में हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। यदि उन्हें जीवन के कुछ दिन और मिल गये होते तो इसमें कुछ सदेह नहीं कि वे छुज्ण-भिक साहित्य में एक नई क्रांति का संचार करके दिखा देते। उनके हृदय में छुज्ण-प्रेम की जो अनुभूति थी उसके संबंध में उन लोगों से पूछना चाहिये जिन्होंने उनकी अमृतवाणी का आस्वादन स्वयं अपने कानों प्राप्त किया था। सचमुच, कविवर 'कविरत्न' ब्रजभाषोप- वन के मधुर बसंत के सरस-कूजन-कर्ता को किल थे जिन्होंने एक बार अपनी वचन-माधुरों से छुज्ण-भक्तों का हृदय आप्लावित किया था।

#### श्री वियोगीहरि

वियोगीहरि जी का वास्तविक नाम हरिप्रसाद "द्विवेदी" हैं। इनका जन्म छत्रपुर रियासत, बुंदेलखंड में संवत् १६४३ में हुआ और जन्म के छः मास पश्चात् ही पिता की छाया उनके सिर से उठ गई। इसिलये वालपन निहाल में कटा। प्रतिभा पर रीभकर किवता उनकी बाल-संगिनी बन गई। आयु के प्राशंभिक १८ वर्षों में उन्होंने कई रचनाएं प्रस्तुत कर दी थीं। बचपन से उनकी प्रयुत्ति का भुकाव धार्मिकता की ओर था। संवत् १६७८ में अपनी धर्ममाता (छतरपुरनरेशाधिपति श्री

विश्वनाथिसह जी की धर्मपत्नी श्रीमती कमलकुमारी, जिन्होंने जुगलिश्या नाम से कृष्ण-भिक्त पर श्रच्छी पद-रचना की है) के देहांत हो जाने पर इनकी जन्मजात धर्मपरायणता ने इन्हें सांसारिकता से एकदम श्रलग-सा कर दिया। इसी समय इन्होंने सन्यास लेकर हरितीर्थ नाम धारण किया, परंतु साहित्य भे वे शायः वियोगीहरि नाम से ही विख्यात रहे।

वियोगीहरि जी का सन्यास देश, जाति तथा भाषासाहित्य के लिये वड़ा शुभ फल-प्रद रहा। सन्यास लेकर वे राजनैतिक चेत्र में उतरे और महात्मा गांधी जी के संपर्क में आये—
यपीं तक उनके 'हरिजन-सेवक' साप्ताहिक पत्र का संपादन करते
रहे। वे हरिजन उद्योगशाला, देहली के अधिष्ठाता भी रहते
आ रहे हैं। उनके हृद्य में कृष्ण-भक्ति का वही स्रोत प्रवाहित
है जो जाति-पांति की अवहेलना करके प्रभु के सत्य-संधान में
सवका समान अधिकार स्वीकार करने वाले वल्लभ और विट्ठल
में था। देशभिक्त की संलग्नता उन्हें कृष्ण-मंदिर में भी ले गई,
पर कौन कह सकता है कि इप मंदिर की यात्रा में राष्ट्रीयता के
साथ-साथ उनका कृष्ण-प्रेम कुछ कम था।

वियोगीहरि जी आज के जीवित कृष्ण-काव्य-कारों में सर्वोच्च और सर्वोत्तम कि हैं। काव्य क्षेत्र में उन्होंने पर्योप्त ख्याति प्राप्त की है। गद्य और पद्य, दोनों ही उनकी तोखनी से प्रपुष्ट हुए हैं। हां, बैसे उनका गद्य भी होता गद्यगीत ही है, जिसमें उनकी कवि-आत्मा रमी-सी दीख पड़ती है। वियोगीहरि जी ने गद्य और पद्य दोतों ही से हिंदी का भांडार भरा है। उनके रचे प्रथों में गद्य में प्रेमयोग, अंतनीद, प्रेम के झींटे, भावना श्रीर पगली आदि का अच्छा नाम है। कविता-क्रेत्र में उनकी वीरसतसई अच्छा नाम प्राप्त कर चुकी है। इस प'थ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें १२००) का पुरस्कार भी मिल चुका है। इनके श्रतिरिक्त प्रेमशतक, प्रेमपथिक, प्रेमांजलि श्रादि में इनकी भक्ति-रचनाएं संगृहीत हैं। चरखास्तोत्र, असहयोग वीणा और चरखे की गूंज में इनके राष्ट्रप्रेम की भलक है। इन सबके श्रतिरिक्त उनके कृष्ण-प्रेम की परिचायक है उनका ''त्रजमाधुरीसार' नामक प्र'थ । इस घ'थ में, त्रजमापा के २५ प्रसिद्ध कवियों के परिचय श्रीर उनकी रचनाश्रों के उद्धरण संगृहीत हैं। इन कृष्ण-भक्त कवियों की भाव-मन्नता और कविता-माधुरी का जितना सुंदर श्रीर सरल विवेचन इन्होंने किया, उतना हमारे यहां श्रभी तक तो श्रन्यत्र देखने में श्राया नहीं। 'जजमाधुरीसार' के अजबिहारी-मक्त का जो मनोरम वर्णन इनके द्वारा हुआ है वह हमारे किव के भक्त-हृद्य का सृचक ही कहा जा सकता है।

वियोगीहरि जी की कृष्ण-भक्ति-कविता-फुटकर पदों में हुई है। उनकी रचना में भक्ति का वही उद्रेक मिलता है जो भक्ति-काल के कवियों में रहा है, परंतु उनमें कहर वैष्णवों का संकुचित हदय नहीं रहा है। उनके मंदिर में भक्ति-पथ के मुक्त हारों से कोई

भी प्रवेश कर सकता है। हां, हृदय की पवित्रता चाहिये। भिक्त-चेत्र में छुत्रा-छात उन्हें अप्रिय ही लगी है। क्या वाणी, क्या कर्म सभी से वे अजूतोद्धार के समर्थक रहे हैं। पर-प्रशंसा और निज-गोपन उनका अपना एक महान् गुण है।

अपनी कविताओं में वे कविता की त्रजभाषा के रुदिगत व्यर्थ नियमों का मनचाहा उल्लंबन कर गम्ने हैं, जिस पर उन्हें श्रालोचकों की तीव्र दृष्टि में अपराधी वनना पड़ा है। परंतु यहां शायद वे यह सर्वथा भूल ही जाते हैं कि कवि श्रपनी सृष्टि के नियम स्वयं ही निर्माण करता है-उसे नियमों की व्यर्थता में वांधकर उसकी प्रतिमा पर लोट नहीं की जा सकती। श्रीर फिर, भक्तों की वाणी में तो दुनियाभर का अटपटापन सदा से सहस्थ होता रहा है और उसी अटपटेपन में तल्लीनता, भिक्त की खुमारी, श्राध्यात्मिकता, रहस्य-प्रतीति श्रीर न जाने श्रीर क्या-क्या स्वीकार किया जाता रहा है। अस्तु। ये वातें उनके दोहों में वताई जाती रही हैं, लेकिन उनके पदों की भाषा में वही प्राचीन वैष्णत्र भक्ती की भाषा का माधुर्य श्रीर चलतापन रहा है। भाषा को चटक-मटक देने की उनमें श्रादत ही नहीं, इसी-लिये उनके पदों में भी उनके भक्तिपूर्ण सरल हृदय का सीधा-सार्दापन ही ज्याप्त रहा है।

किसी-किसी का कहना है कि उनकी ब्रजभाषा में एक-रूपता का अभाव है, परंतु ऐसा होना विषय-भेद पर आधारित है। एक ओर उनका भिकि-समन्वित नम्न-निवेदन है तो दूसरी ओर प्रचंड पराक्रममय हुंकार-गर्जन। इस रूप में भाषा की एक-क्ष्पता का अभाव स्वयं ही प्रस्तुत होना हुआ। और इसे तो अवगुण न कहकर उल्टे गुण ही मानना चाहिये; क्योंकि भावानुरूपिणी भाषा का ही तो एक मोल है। खैर, कुछ भी सही, परंतु इतना तो उनके विवेचक भी स्वीकार करते हैं कि श्री वियोगीहरि जजभूमि, जजभाषा और जजपित के अनन्य उपासक हैं. और ऐसे प्रेमी रिसक जीव इस रूखे जमाने में कम ही दिखाई पड़ते हैं।

वियोगीहरि जी की साहित्य-साधना के पुरस्कार-स्वरूप श्रविल भारतीय साहित्य सम्मेलन ने उन्हें इस वर्ष प्रधानपद प्रदान करके सम्मानित किया है। यह उनके भौतिक स्वरूप का सम्मान नहीं श्रपितु उनकी साहित्य-साधना—उनकी सरल प्रेम- मयी भिक्त का पूजन है।

उनकी कविता-माधुरी का आस्त्रादन प्राप्त करने के लिये उनका एक पद प्रस्तुत करते हैं—

"माधव श्राज कही किन सांची ?

मयो हम नीचन तें हरि कठे ऊचन में मति रांची ॥
वंत्रित स्त्र क्याहिनी बाइए हह मंदिर ग्रुम पाये।

पितहारिश छोड़ नाथ ज् ? मते . भावि इत श्राये॥

हम सबके श्रव देखि दुरे हो किथों मंदिरन माही। कै कह्य डरत उच्च बंसन को, हुश्रत न हमरी छाहीं : पे इतहूं नहिं कुसल तुम्हारी कल न लेन हम देहें। बो पे प्रेम हिंगें कह्य हैं है, तुम्हें खेंचि प्रभु लेहें।"

### द्वितीय अध्याय

## नवीन चेतना के कृष्ण-कवि

नवीन चेतना के कवियों ने कृष्ण-साहित्य में एक नवीनता का उद्घाटन किया। इनमें चाहे तो भक्ति-पद्धित की नवीन उद्घावना थी, चाहे विचार-परंपरा के साथ विद्रोह । नयापन चाहे भाव संबंधो लाया गया था, चाहे भाषा संबंधो, परंतु इतना स्पष्ट समभ लेना चाहिये कि इनमें फुछ नयापन था अवश्य। आगे हम इसी प्रकार के आधुनिक दो महान कृष्ण-किवयों का उल्लेख करेंगे। इनमें एक तो हैं स्वर्गीय किवसम्राट अयोध्यासिंह उपाध्याय और सूसरे हैं युग-भावना के प्रतीक किवयर मैथिलीशरण गुम।

कविसम्राट् अयोध्यासिंह उपाध्याय "हरिश्रीध"

#### (परिचय)

उपाध्याय जी का जन्म निजामाबाद में संवत् १६२२ सें हुआ था। पं० भोलासिंह उपाध्याय इनके पिता थे छौर पं० वदासिंह उपाध्याय चाचा। चाचा निःसंतान थे, इसलिये इनका

पितृसुलभ वत्सलानुराग श्रयोध्यासिंह जी को ही प्राप्त हुन्या। वे शास्त्र-मर्यादापालक पुराने ढंग के संस्कृत के योग्य पंडित थे। अनेक शास्त्रों में उनकी श्राच्छी गति थी। ज्योतिप उनका प्रिय विषय था। जैसे वे पंडित थे वैसे ही धर्मनिष्ठ भी। उनके इन गुर्गों का हमारे उपाध्याय जी पर पूरा प्रभाव पड़ा । पांडित्य इनकी परंपरासिद्ध वस्तु थी। वस्तुतः यह वंश कभी दिल्ली में निवास करता था। अयोध्यासिंह से ६ पीढ़ी पूर्व इस वंश में पं० काशीनाथ जी हुए। वे जिस समय दिल्ली में रहते थे उस समय . सम्राट् जहांगीर का शासन तप रहा था । किसी कारण काशीनाथ जी के एक पड़ौसी कायस्थ परिवार पर सम्राट् की कोप-दृष्टि हो गई श्रीर इसी के फलस्वरूप लगभग सारा परिवार तलवार के घाट उतार दिया गया। राजकर्मचारियों की दृष्टि से वचाकर पंडित जी ने उस कुल की दो स्त्रियां और उनके वचीं को अपने घर में छिपा लिया । दर्बार में इस वात की शिकायत हो गई। इनकी पूछ-गिछ की गई तो इन्होंने उत्तर में कह दिया कि वे सब अपने ही वंश से संबधित हैं। अंत में सम्राट्की स्रोर से आज्ञा हुई कि यदि पंडित जी इन स्त्रियों के हाथं का वना हुआ भोजन इन वचों के साथ प्रहुण कर लें तो शंकानिवारण हो जायेगी और इन खियों तथा वचों को छोड़ दिया जायेगा। श्रंत में कुछ इसी प्रकार का प्रवंध किया गया। उन स्थियों द्वारा रसोई तैयार हुई और पंडित काशीनाथ जी ने इन वचों के साथ भोजन महण कर लिया । राजकर्मचारियों का संदेह हुए हो

गया और उन अवलाओं तथा वचों के प्राण बच गये। इस समय समय तो वचाव हो गया, परंतु उन्हें भय हो गया; क्योंकि वातावरण अधिक देर शांत रहने की कम ही आशा थी। इसीलिये उन्होंने दिल्ली छोड़ दो श्रीर पहले तो वे युक्त प्रांत के बदायू' जिलें में आकर वसे, फिर जल्दी ही आजमगढ़ से आठ मील दित्तण-पश्चिम की श्रोर तमसा-तट पर स्थित निजामायाद नामक वस्ती में ब्राकर वस गये। पं० काशीनाथ द्वारा बचाई गई उन सियों के वंशज भी आज वहां ही इधर-उधर अनेक परिवारों में वसे हैं। इन परिवारों में उपाध्याय कुल की महान् श्चास्था श्रीर मानता है। इस परिचय का श्रमिश्राय केवल इतना समभना चाहिये कि इस कुल का पुराना संबंध मुगल-कालीन दिल्ली से रहा, जहां से विदा होते समय जहांगीर के समय की शाही ठनक श्रीर सौंद्र्य-प्रियता श्रपने साथ श्रवश्य लेता गया होगा और उनके संस्कृत-ज्ञान के साथ फारसी का प्रभाव भी साथ ही चला गया होगा । इसी सौंदर्य-िपयता श्रीर फारसी-योग्यता का प्रभाव हमें श्राज भी उस कुल के परमभूषण कवि-सम्राट् में मिलता है। अस्तु।

पं० ब्रह्मासिंह वड़े उच चरित्र वाले भागवत-भक्त थे। वे प्रेम-विह्नल होकर गद्गद् वाणी से हमारे चरित्रनायक को श्रीमद्भागवत के रलोक सुनाया करते थे। हरिश्रीय जी की माता क्विमणीदेवी भी पढ़ी-लिखी तथा परमश्रागवत थीं। उन्होंने पूत्र के वंचरन भें हो अस पर सुखसागर के हांग

धार्मिक प्रभाव डाला था। वे पुत्र से सुखसागर पढ़वाकर सुना करती थीं। श्रीकृष्ण का मथुरा-गमन-प्रसंग टन्हें बहुत प्रिय था। चाचा तथा माता के भिक्तमय हृद्यों का हरिश्रीध पर पूरा प्रभाव पड़ा। निःसंदेह, प्रियप्रवास में तो उन्हें मातृ-संस्कारों का प्रभाव ही प्रेरणास्वरूप रहा है।

उपाध्याय जी ने निजामावाद तहसीली स्कूल से मिहिल पास किया । इसी समय निजामावाद के प्रसिद्ध कवि तथा सिख् ैसंप्रदाय के महंत स्वर्गीय वावा सुमेरसिंह से परिचय हुऋा, जिनके पुर्य आशीर्वाद ने उनकी गति कविता की ओर मोड़ दी । यहीं से उनके कविजीवन का आरंभ समंमना चाहिये। उनका हरिश्रीय नाम भी उन्हीं दिनों का है। स्कूल से पढ़ते-पढ़ते ही उन्होंने मौलवी इमाम श्रली से फारसी का श्रच्छा अभ्यास कर लिया था। संस्कृत तो घर पर चाचा से पढ़ते ही थे। मिडिल पास करके अंग्रेजी पढ़ने के लिये क्वींस कालेज, बनारस में भरती हुए, परंतु अस्वस्थता के कारण वीच में ही कालेज छोड़ देना पड़ा। यहां से लौटने पर उनका विवाह हो गया। अव . स्रायु १७ वर्ष की हो चुकी थी । जीविकोपार्जन के लिये निजामावाद के तहसीली स्कूल में अध्यापिकी आरंभ कर दी। काम करते-करते संवत् १६४४ में नार्मल परीना पास कर ली। , २ वर्ष पश्चात् कानूनगोई पास करके कानूनगो वन गये और श्रपनी योग्यता से वढ़ते हुए सदर कानूनगो के पद तक जा पहुँचे। नौकरी से पैशन लेकर वनारस हिंदू विश्वविद्याल्य में हिंदी-अध्यापक-पद पर आ डटे और आजीवन वहीं पर कार्य करते रहे। खेद है कि जिनकी प्रेरणा से लेखक प्रस्तुत निबंध लिखने बैठा था वे हरिखीध उपाध्याय संवत् २००३ की बिदाई के साथ-साथ विदा ही हो गये। उन्होंने आयुभर हिंदी-सेवा की। उनके साहित्यिक महत्व को जानकर साहित्य सम्मेलन ने उन्हें दो वार सभापति पद से अलंकृत किया।

हरिख्योध जी स्वभाव से मिलनसार और उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। उनके स्वभाव में रंगीनी थी। वही रंगीनी उनके काव्य में भी व्यापक दीख पड़ेगी। कुछ न कुछ करते रहने का उनका स्वभाव था। योग्यता में वे ठोस थे, प्रतिभा में परिपूर्ण। लगभग ४० वर्ष की आयु में उन्हें धर्मसंगिनी का वियोग सहना पड़ा; तभी से उनके जीवन में कुछ करुणा का उद्रेक हुआ। वचपन में मां को सुखसागर पढ़कर सुनाया करते थे। जब वे कृष्ण का मधुरागमन पढ़ते थे तो माता जी भी आंसुआं की लड़ी लगा देती थीं। कुछ वे आंसू थे और कुछ आंसू दे गई थीं जीवन-मंगिनी। इन्हीं आंसुओं का समन्वय करके तो पत्नी-विदाई के थ वर्ष परचान करुणा-परिपूरित 'प्रियग्रवास' प्रवन्ध-काव्य लिखा गया।

उपाध्याय जी को हिंदी-संस्कृत छौर छंग्रे जी-फारसी के श्रतिरिक्त पंजाबी छौर बंगला का भी अच्छा ज्ञान था। हिंदी-गद्य श्रीर पद्य दोनों के ही वे समर्थ लेखक थे। उनकी एक विशेपता तो सर्व-विख्यात हैं - वे लिखने में सरल से सरल श्रीर कठिन से कठिन थे। भले ही इससे वे अपनी कोई स्थिर शैली नहीं वना पाये, परंतु अपनी प्रतिभा का चमत्कार अवश्य प्रस्तुत कर गये। गद्य में वे उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार तथा समीज्ञाकार के रूप में आये; और पद्य में आये भिनत-काव्य-निर्माता तथा रीतिकाल के विवेचक वनकर । भाषा की दृष्टि से ब्रजभापा तथा खड़ी बोली दोनों ही की रचना में समान समर्थता रखते थे। त्रौर यह तो स्पष्ट ही है कि उन्होंने प्रवन्ध-रचना भी की है तथा मुक्तक भी। भिक्त के चेत्र में वे सगुणता स्त्रीर निर्पु राता दोनों के ही हामी रहे हैं । उन्हें राम-कान्य-निर्माता भी कह सकते हैं त्रीर कृष्ण-काव्य-प्रणेता भी। वोलचाल, चुभते चौपदे श्रीर चोखे चौपदे नामक प्र'थं में तो वे नीतिकार के रूप में भी प्रस्तत हो गये हैं। वोल-चाल में मुहाविरों द्वारा जीवन-नीति की व्याख्या उनका सफल प्रयत्न कहा जा सकता है। उनके रचे कविता-प्र'थों में प्रियवास, वोलचाल, चोखे चौपदे, चुभते चोपदे, रसकलश, वैदेही-वनवास प्रसिद्ध हैं। गद्यप्र'थों में ठेठ हिंदी का ठाठ, वेनिस का वांका और श्रवखिला फूल प्रसिद्ध हैं। यहां हमारा उद्देश्य केवल कृष्णकाव्य संवंधी रचनात्रों का उल्लेख है, इसलिये श्रिधक न कहकर आगे उनकी केवल कृष्णकाव्य संबंधी रचनाओं के विषय में ही छुछ विचार करेंगे।

#### उपाध्याय जी का कृष्णकाव्य

हम पहले बता आये हैं कि उपाध्याय जी कृष्ण-काव्य-कारों में नवीन चेतना के प्रमुख स्तंभ थे और उस नवीनता के विषय में हम यह भी वता चुके हैं कि वह उस चित्रण पर निर्भर थी जिसमें कृष्ण अवतार के रूप में प्रस्तुत न होकर वे वल महान् पुरुप के रूप में — मानव के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। ऐसा कथने उनके कृष्णकाव्य संबंधी प्रमुख प्रवेध-काव्य प्रिय-प्रवास को दृष्टि में रखकर किया गया था। इस प्रंथ का प्रणयन उन्होंने अपनी ४४ वर्ष की आयु में किया। इसी रचना से उनकी 'कविसम्राट्' की उपाधि सार्थक सिद्ध हो गई। परंतु ध्यान देने की वात है कि वे अपनी आयु के १७वें वर्ष में अपनी सर्वप्रथम रचना 'श्रीऋष्ण-शतक' लेकर काव्यक्तेत्र में उतरे थे । श्रीकृष्ण-शतक में १०० दोहे हैं। इसमें परंपरा के अनुसार कृष्ण को परव्रह्म मानकर यशगायन हुत्रा है। इसमें उनके कृष्ण परम-शिक्ति के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उनके एक दोहे से यह स्पष्ट हो जायेगा—

> "सिय चतुरानन हूं सकल, जाको चाहि न चूमि। 'या पावन पदरज भई, रंजित व्रज की भूमि॥''

उनकी इस समय की रचना में न प्रतिभा का विकास है, न कोई मौलिकता ही। परंतु हां, ऋष्ण के प्रति उनके हृदय में किन भावों का उदय हो रहा था यह स्पष्ट हो जाता है। इसके कुछ दिन पश्चात् उनके दो रूपक आये — रुक्मिग्गी-परिचय और प्रयुम्न-विजय। दोनों य'थों की रचना में उनका उद्देश्य केवल कृष्ण्यचां ही जान पड़ता है। इस दृष्टि से उनमें सरसता, मधुरता, छोज और भावुकता को सममने में अच्छा योग मिलेगा। प्रतापनारायण मिश्र ने प्रयुम्न-त्रिजय की अच्छी प्रशंसा की थी। रुक्मिग्गि-परिचय में रुक्मिग्गी और कृष्ण के परिचय की प्रसिद्ध कहानी है। इसमें जानने योग्य वात यह है कि वे कृष्ण को भगवान के रूप में तो लाये ही, साथ ही मानवरूप में भी उनका चित्रण हुआ।

कुछ समय के उपरांत उनके रचे प्रेमांबु-वारिधि, प्रेमांबु-प्रस्त्रया श्रीर प्रेमांबु-प्रवाह प्रकाशित हुए। इनमें जानने योग्य यही एक वात थी कि इस समय वे कृष्ण को अवतारी शिक्त के रूप के साथ-साथ मानवाकृति भी दे रहे थे। वैसे हमारे साहित्य के लिये यह कोई नई वन्तु नहीं थी। सगुणोपासक सूर ने भी कहीं-कहीं निर्गुण-भावना को सम्मान दिया ही है, परंतु उनके संबंध में इसे नयापन ही कहना चाहिये क्योंकि धीरे-धीरे इसी प्रकार तो वे अवतारी कृष्ण को केवल एकसत्ता-धारी पुरुप की कोटि में ले आ रहे थे। कृष्ण का यह व्यक्ति-स्वरूप उनके प्रियमवास में स्पष्ट ही हो गया। यहां कृष्ण पृथक् हो गये और ब्रह्म की सत्ता में व्यापकत्व की विशेषता स्वीकार कर ली गई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सगुणता से उनका विश्वास उठता जा रहा था

श्रीर निर्गुण श्रात्मा विकास को प्राप्त हो रही थी। कृष्ण की सत्ता और शक्ति पर उन्हें कोई संदेह नहीं था। उनके अलौकिक कृत्य उनके लिये पूर्ववत् सम्मानयोग्य थे, परंतु उनके ये साहस-पूर्ण कृत्य भगवान् के कृत्य नहीं विलक्ष वे एक त्रालौकिक वीर के कृत्य थे - बीर भी वह जो साननीय-सत्ता-संभूत है। संन्तेप में कहिये, उनके कृष्ण पापी कंस के अन्याय और असत्य के सामने न्यायसत्ता की स्थापना करने के लिये क्रांति-दूत की सूर्ति में प्रस्तुत हुए। कृप्ण-साहित्य में चला त्राता हुत्रा ७०० वर्षी का पका और पुराना कृष्ण का ईश्वरत्व प्रियप्रवास में आकर हिल गया । इस रूप में प्रियप्रवास को छुज्एकान्य की अखंड सगुणता में "निर्गुण क्रांति" की प्रतीक कहना चाहिये। यदि इस प्रकाशन पर इसके प्रणेता को कटाच-वाण सहने पड़े हों तो कोई श्राश्चर्य की वात नहीं । रूढ़िवादियों को उनके विरोध में जब श्रीर कोई युक्ति सूमी ही नहीं तो उन्होंने प्रियप्रवास में वर्णित राधा की सौंदर्य-वर्णना को लेकर रचिवता पर कीचड़ उछालनी ष्यारंभ की, परंतु भगवान को गोपियों के साथ सानने वाले सगुणों की उद्दंडता पर उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। कुछ भी सही, उपाध्याय जी की रूढ़ि के गढ़ पर की गई चोट पूरी शक्ति के माथ बैठी छौर साहित्य में क्रांति का पच लेने वालों ने उसे मुक्तकंठ से सराहा।

त्रियत्रवास को लोकप्रिय वनाने के लिए उसमें प्रयुक्त खड़ी बोली ने भी वड़ा सहयोग पहुंचाया। कविता में खड़ी बोली

के प्रयोग के संबंध में इस समय बड़ा भारी आंदोलन चल रहा था। आचार्य महानीरप्रसाद हिनेदी इस आंदोलन के श्रमगण्य नेता ये । इस साहित्यिक महावीर की एक हुंकार पर साहित्य में भारी उथल-पुथल पड़ी हुई थी। इसी उथल-पुथल के युग में उपाध्याय जी भी त्रजभाषा के चेत्र को छोड़कर इस छोर छा गये थे। त्रजभाषा के पत्तपातियों का दावा था कि खड़ी बोली में वह सामर्थ्य नहीं है कि उसमें सरसता और सफलता के साथ बड़े-बड़े प्रंथ प्रस्तुत किये जा सकें। कविसम्राट् ने प्रियप्रवास के रूप में खड़ी बोली का सरस और सफल प्रबंधं-धंथ प्रस्तुत करके इस दावे को फोल कर दिया। "वह एक महाकाव्य है या नहीं ?" इसके लिये जहां पुराने लच्चणों की दृष्टि से देखा जाता है वहां नये दृष्टिकोण भी प्रस्तुतं किये जा सकते हैं। परंतु इससे हमें कोई वहस नहीं। हम तो उसे सफल प्रवंध-रचना मानते हैं। प्रस्तार-विस्तार और भार-श्राकार की दृष्टि से वह महाकाव्य भी है ही। इस युग में प्रियप्रवास का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इस प्रंथ के संबंध में विशेष रूप से उल्लेख करना श्रावश्यक है।

#### प्रियप्रवास

प्रियप्रवास की रचना संवत् १६६६ में आरंभ हुई, जब कि इन्हें पत्नी-वियोग की श्रप्ति निकट भूत में ही हुई थी। जीवन-संगिनी के प्रवास की पीड़ा का व्यक्तिकरण प्रस्तुत करने लिए ही शियप्रवास उनके उच्छ्वासों से निस्त हुआ हो तो इसमें कोई संदेह नहीं। शियप्रवास की करुणा उनकी अपनी करुणा से जनित है। संवत् १६७१ में यह मंथ संपन्न होकर प्रकाशित हो गया।

इस ग्रंथ की मृल प्रेरणा के संबंध में हम वता आये हैं कि वे बचपन में माताजी को सुखसागर सुनाया करते थे श्रौर उसमें भी मशुरागमन विशेष रूप से वांचा जाया करता था, जिसके श्रवण पर माता के अश्र वालक ऋयोध्यासिंह के हृद्य में कृष्ण-प्रेम के साथ करुणा के इंग्रंक्टर भी उत्पन्न करते होंगे। यहीं से कृष्ण उनकी आत्मा में साहित्य-प्रेरणा वनकर जागे। उनकी प्रार'भिक रचनाकों में कृष्ण उनके सगुण भगवान थे जो कि उनकी प्रथम रचना ''श्रीकृष्ण-चरित्र" में व्यक्त हुए थे। इसके कुछ वर्षों के पश्चात् उन्होंने क्किमणि-परिणय, प्रयुम्रविजय, प्रेमांबुवारिधि छादि की रचना की। इसी समय उन्होंने वंगला का श्रभ्यास श्रारंभ किया श्रीर वंगला में उन्होंने वंकिम वावू को पढ़ा। उनके उपन्यासों से उपाध्याय जी में कुछ नई दुनिया का प्रकाश आया। उनकी जीवन-कृढ़ियों की कड़ियां खनखना उठीं। तभी उन्होंने वंकिम वावू का ''कृष्णचरित्र" भी पढ़ा। इस यंथ ने उनके विचारों में नई उत्तेजना दी और मौलिक श्रतिमा को विकसित विया। इस रूप में उनके श्रसिद्ध कृष्ण-काट्य वियत्रवास की प्रेरणा में वंकिम की रचना दूसरा कारण पनी । श्रीर श्रंतिम तीसरा कारण वन गई उनकी श्रवनी वियोगी

अवस्था। सारी सामग्री प्रस्तुत् थी। इस वियोगावस्था ने हृदय का वांध तोड़ दिया और माता के द्वारा दी गई भिक्त की प्रेरणा, वंकिम द्वारा भरी गई लोक-कल्याणमय चरित्र की भावना वियोगसंतप्त हृदय की करुणा से मूर्तिमान हो उठी;—यही हैं प्रियप्रवास की जन्म-कथा का रहस्य और यही हैं उसके मृल की प्रेरणा का भेद।

प्रियमवास की कथा का आरंभ कंस के बुलाने पर कृष्ण के मेथुरागमन के समय से होता है। उनके वियोग के दिनों में उनके त्र्यलौकिक कार्यों की रह-रहकर याद श्राती है। याद करने वालों में वाल, वृद्ध, युवक युवतियां, विचयां श्रीर वृद्धियां सभी हैं। पशु-पित्तयों तक को वियोगसंताप दहता है। चेतन ही नहीं, जड़ में भी उनके वियोग का परिताप प्रतिशासित है। कृष्ण मधुरा जा कंस को मार भूमि-भार तो हर देते हैं, परंतु राज्यज्यवस्था के लिये उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। उनके वियोग में उनके सभी प्रिय उन्हें याद कर-कर आंसू वहाते हैं - उन्हें वुलाते हैं, परंतु लोक-कल्याण की भावना उन्हें मथुरा में रहने के लिये विश्श करती है। वियोग-संतप्तों के संदेश सुनकर वे धीरज-दिलासे के लिये उद्भव को मथुरा भेज देते हैं। थोड़ा संतोप तो इससे भले ही मिल जाता है, परंतु वियोगिनियों की तृप्ति तो इससे नहीं हो पाती । श्रीर जब विश्वीपकार की भावना से प्रेरित होकर वे मथुरा से आगे द्वारिका में जा वसते हैं तव तो वस हदयों की

करुणा मानों कगारे काटकर ही वह निकलती है। यही प्रवास की कथा का ढांचा है।

कुष्णांत्रयोग में तपने वालों में राधा भी एक है श्रीर उसका परिताप दूसरों से कुछ बढ़ा-चढ़ा ही है। यही नहीं कि वहीं कृष्ण की याद में पीड़ित है, परंतु कृष्ण भी स्मृति की पीड़ा में आंसू-आंसू हो रहे हैं। इतना होने पर भी मानवहित के निमित्तं वे कष्ट-सहन-तत्परता और अनासिक के पृथ पर चले ही चलते हैं। यही प्रियप्रवास का संदेश है। कृष्ण-चरित्र में व्यापक लोककल्याण-भावना निःस्वार्थ प्रेम, श्रन्यायमर्दन, नीतिपाटव और वीरत्व का जो महत्व है उसे आज तक के मकों ने कहां समक पाया था। उन्होंने तों उस महत् चरित में से केवल एक 'प्रेम-भावना' ही ली थी और वह भी दूपित तथा कलंकित रूप में। सूर-कालीन कृष्णकाच्य की दृषित दुर्गंध से दु:खी होकर तुलसी ने रामचरितमानस के द्वारा कृष्णरूप में कलंकित हुए विष्णु का दोपपरिहार, राम का मैंंग्रीदापूर्ण चरित्र प्रस्तुत करके किया था, परंतु इससे कृष्ण-चरित्र की पावनता निखर फिर भी नहीं पाई थी। कृष्ण को वास्तविक कृष्ण के रूप में प्रस्तुत करने का काम ं सची मानव-मूर्ति के रूप में प्रस्तुत करने का काम उपाध्याय जी द्वारा ही हुआ। प्रियप्रवास में उच कोटि की श्रंगारिक पुट भले ही हो, परंतु कृष्ण के महान् पुजा-रियों, उपांसकों श्रौर सगुण भक्तों की-सी अश्लीलता उसमें कहीं नहीं थाने पाई।

प्रियप्रवास कृष्णा-चरित्र संवंधी पहला सफल प्रवंध-काव्य है। कृष्ण-चरित्र को लेकर ब्रजविलास जैसे प्रवंध-प्र'थ तो पहले भी लिखे गये थे, परंतु उन्हें सफलता कहां मिल सकी। श्रीर हमारी समम में तो हिंदी साहित्य में भारतीय नयीदा-संस्थापन की दृष्टि से रामचरितमानस के पश्चात् यही एक प्र'य है जिसने भगवान् को पावनता का संरच्छा किया। काव्य-रचना की दृष्टि से तो यह बहुत ही ऊंचा स्थान रखता हैं। हम देखते हैं कि प्रियप्रवास का आरंभ जिस ऊंची उठान से होता है, श्रंत तक बही निभती चलती है। रामचरितमानस जैसे महान् प्र'थ में भी किष्किया श्रादि कांडों में किष्की श्रपील ढीली पड़ गई है, परंतु प्रियप्रवास श्रपनी एक गति से प्रवाहित रहा है।

कृष्णकाव्य में प्रियप्रवास की एक और नवीनता है— उसका खड़ी वोली में प्रणयन। उपाध्याय जी खड़ी वोली के सर्वप्रथम सकत प्रवंधकार कहे जा सकते हैं। इस प्रथ की एक और विशेषता यह भी है कि इसमें वर्णिक छंदों का प्रयोग हुआ है और छंद अनुकांत रखे गये हैं। ये दोनों वातें हिंदी में एक नवाविष्कार की भांति समिमनंदनीय हुई। ये वर्णिक छंद और अनुकांतता हमारे यहां संस्कृत से लावे गये। इनके साथ ही साथ संस्कृत-पदावली की मुलम मधुरता और मृदुता भी वड़ी सुंदरता के साथ प्रस्तुत हुई। ब्रजभाषा वाले अभी यह कह ही रहे थे कि खड़ी वोली की काञ्य-रचना में ब्रजभाषा के जैसा रसमाधुर्य और मृदुता संभव नहीं, कि उपाध्याय जी ने खड़ी बोली में सफल रचना प्रस्तुत करके विरोधियों के मुंह बंद कर दिये।

प्रियप्रवास की भाषा के संबंध में विपिन्यों का कथन है कि "उनके पदों में सिवाय कियापदों के शेष सभी कुछ संस्कृत का है।" प्रियप्रवास की भीपा तत्समता को लेकर चली है श्रीर उसे चलना भी इसी श्राधार पर चाहिये था, क्योंकि उसे अवध और त्रज की वोलियों से तो कुछ लेने का अधिकार रह ही नहीं गया था। फिर यह रचना थी, हिंदी की; यदि हिंदुस्तानी जवान की रचना होती तव भी वीत जाती, परंतु जव हिंदी के लिये रचना हो रही थी तो फिर उपाध्याय जी शब्द-भांडार के लिये और किस द्वार पर जाते। और फिर साथ ही एक वात यह भी है कि आ च्लेपयोग्य पद केवल कुछेक ही हैं। यदि तुलसी की विनय-पत्रिका के प्रारंभिक कुछ पदों को देखकर उन्हें क ठिन काव्य का भूत कहा जाने लगे तो यह अन्याय ही होगा। वस्तुतः यह सब एक व्यर्थ का प्रोपेगेंडा था खड़ी बोली के कहर विरोधियों की श्रोर से, जो कि कुछ समय श्रागे चलकर श्रपनी मौत मर गया। वर्ना रहस्यवादियों श्रीर छायावादियों की श्राभि-व्यंजकता श्रीर लाचिंगकता के सामने तो किसी ने भी एक वार जवान से नहीं कहा कि इसमें भाषा की जटिलता है। श्रौर साथ ही, इस रंग में तो भाषा के साथ भाव भी दुरूह होते चले जाते रहे, परंतु सव वाणियों को पाला सारा रह गया। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा की रचनाश्रों को लोगों ने निर्विरोध "महान्"

कहकर अपना लिया—भाषा की कठिनता की शिकायत किसी ने भी नहीं की। वस, आगे चलकर ऐसा प्रतीत होता गया मानों विरोधशिक दम तोड़ती गई हो, वर्ना प्रसाद की 'कामायानी' और निराला के 'तुलसी' की गाषा पर भी प्रियप्रवास की भाषा की भांति ही टीका-टिष्पणी होती और अवश्य होती। श्रेस्तु।

कविगण-वंदनीय कालीदास ने वियोग-संतप्तावस्था में यत्त को वंदीगृह की परिधि में मेघ-सा दूत देकर कल्पना की नई सूम-यूम का गौरव पाया था। यदि उपाध्याय जी ने भी वियोगिनी राधा के लिये दूतत्व-भारवाही वायु को अपने महाकाव्य का पात्र बनाया हो तो कुछ कम महत्व की बात नहीं। वादल का तो विश्वास भी क्या, न जाने कहां वरसकर अपने अस्तित्व को भी विलीन कर दे—प्रेम-पात्र तक वह पहुँच भी पाये या नहीं, परंतु वायु की सर्वेदिश व्यापक गति के लिये कुछ भी अगम्य नहीं। वायु की लहरों का तो लय भी कहीं नहीं। आकाशवाणी-यंत्र (रेडियो) में जो सत्ता काम कर रही है हमारे किव ने उसका वल और भरोसा लेकर अपनी युद्धि को वैज्ञानिकता का पूरा-पूरा परिचय दिया है।

प्रियप्रवास में करुण रस प्रधान है। इसके अतिरिक्त शांत, शंगार, वीर, भयानक और वात्सल्य का अपना अच्छा स्थान है। कवि की कारुएय धारा की अनुभृति के लिये ये पद देखिये— "यह सक्त दिशायें ग्राज रो सी रही हैं।. यह सदन हमारा है हमें काट खाता॥ मन उचट रहा है चैन पाता नहीं है। विजन विपन में है भागता सा दिखाता॥१॥

कडु ध्विन करुणा की फैल सी गई है। तरुवर मन मारे झाज क्यों यों खड़े हैं॥ झविन झित दुखी सी क्यों हमें है दिखाती। नभ• पर दुख छाया पात क्यों हो रहा है॥२॥

सब नभ तल तारे जो उगे दीखते हैं।

यह कुछ ठिठके से सोच में क्यों पड़े हैं।

बज दुख लखके ही क्या हुए हैं दुखारी।

कुछ व्यथित बने से क्या हमें देखते हैं॥३॥"

शृंगार की मोहनी मूर्ति राधा का चित्रण किन शब्दों में हुआ है, यह भी दर्शनीय है—

"रूपोद्यान प्रफुल प्राय किलका राकेंदु विवानना। तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका कीड़ा कला पुत्तलीं॥ शोभा-वारिधि की अम्ल्य मिण सी लावण्य लीलामयी। श्रीराधा मृदुभाषिणी मृगद्दगी माधुर्य सन्मूर्ति थी॥"

शृंगार के लिये किस कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है यह देखते ही बनता है। श्रव एक पद में माता यशोदा का शांतमिश्रित वात्सल्य भी देखिये—

"प्यारे ग्रावें मृदु वयन कहें प्यार से ग्रंक लेवें।

ठंडे होर्वे नयन दुख हों दूर मैं मोद पाऊं॥

ए भी हैं भावमय उर के ग्रौर ए भाव भी हैं।

प्यारे जीवें जगहित करें गहे चाहे न श्रावें॥"

"जगिहत करें"—पद में लोक-कल्याग्य-भावना, का दर्शन कितना सुंदर है। यही लोक-कल्याग्य-भावना किंव की छात्मध्विन है जो उसने अपनी सांसों से काव्य के छातर में फूंकी है।

उनके काव्य के सांधुर्य-प्रदर्शन के लिये अधिक उदाहररा प्रस्तुत करने का न यहां स्थान ही है और न औचित्य ही। इसिलिये इतने से ही संतोष करना चाहिये। हां, यह जान लेना चाहिये कि प्रियप्रवास अपनी रसात्मकता का काव्य है। अलंकार का भार उस पर नहीं डाला गया है। उपाध्याय जी काव्यक्तित्र में रसवादी हैं, इसिलिये उनके यहां अलंकारों की घड़ावट का प्रयत्न कभी नहीं होता। प्रियप्रवास में जो अलंकार आये भी हैं उनमें अमरीलता की भलंक-मात्र भी नहीं दीख पड़ेगी। वैसे, उनके यहां उपमा, हपक, दृष्टांत, रलेप, स्वाभावोकि, दीपक और उपमा तथा अनुप्रास का स्वाभाविक सौंदर्य भी काव्य-काया को सिलित करता मिलेगा। चिरत्र-चित्रण की दृष्टि से रचिता

को अपनी रचना में पूर्ण सफलता मिली है। हां, हाय-तोबा और रोने-धोने का आधिक्य अपील को बल देने की अपेजा कुछ ढीला अवश्य कर देता है। यत्र-तत्र व्याकरण के नियमों से बंधनमुक्त होने का किव-सुलभ गुण उनमें भी वर्तमान है, पर ंतु इस प्रकार के सभी नगएय अवगुण उनके संस्कृत-वृत्तों की मधुर शब्द-योजना में छिप-से जाते हैं। भाषा के प्रवाह में वे या तो दीखते ही नहीं और यदि दिखाई पड़ भी गये तो फिर वे नजरवृंद का काम देते प्रतीत होते हैं। अब इस विषय पर अधिक न कहकर इतना लि बकर ही संतोप करेंगे कि प्रियप्रवास की वियोगांत प्रणय-कथा में किव का अमरत्व रम गया है। भले ही श्राज न सही, कल का जगत् उन्हें अपने युग का जागरूक किव कहेगा और उसे नवचेतना का चतुर-चितेरा स्वीकार करेगा।

# कविवर मैथिलीशरण 'गुप्त'

गुष्त जी का जन्म चिरगांव. जिला भांसी में संवत् १६४३ में हुआ। इनके पिता रामचरण गुष्त राम के परम भक्त थे। स्वभाव से उदारता और प्रकृति से सरलता इन्हें पैतृक अधिकार में प्राप्त हुई।

जिस समय गुष्त जी ने लिखना आरंभ किया उस समय हमारे साहित्य में एक नई क्रांति आ रही थी जिसमें भावों और विचारों के साथ भाषा का कायाकल्प कर देने की भी योजना थी। इसी समय "सरस्वती" का जन्म हुआ। द्विवेदी जी इस सरस्वती मंदिर के पुजारी वने। उन्हीं ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। कविता में खड़ी वोली को एकाधिकार प्राप्त कराने के लिये वे सरस्वती का वरदान पाकर उठे। उन्हीं की गुरुच्छ।या में गुप्त जी ने भी काव्य-रचना आरंभ की । उसी गुरुच्छाया के प्रताप से विकसित होते हुए गुप्त जी आज जिस स्थान पर पहुचे हैं वह श्रविदित नहीं हैं। गुप्त जी उस समय प्राचीनों में एक नवीन चेतना लेकर आये थे और उसी गति से वे आज तक चले था रहे हैं। समय के साथ उन्होंने स्वयं को यदल डालने की चेष्टा की थी, परंतु सब व्यर्थ रहा। छायावादियों का बोलवाला होता देख इन्होंने भी उनके सुर में सुर मिलाने का उद्योग किया, परंतु त्रात्मा में रमे सीघे-सादे स्वर के कारण उस मार्ग में चल न सके। वास्तव में उस छोर जाने के लिये जिस पीड़ा, दर्द, टीस, हाय-पुकार श्रौर न जाने किस-किस वस्तु का नाट्य करने की आवश्यकता थी, उसकी उनमें समर्थ ही न निकली। उनके यहां तो वही प्रसादगुण-संयुक्त सरस प्रावाहिकता थी, जिसमें न प्रतीक कल्पना को स्थान था श्रीर न अभिव्यंजकता श्रीर सांकेतिकता को । इस रूप में वे तो जिस गति से चले थे उसी से चलते रहे। वस्तुतः वे तो पं० रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में "सामंजस्यवादी" कवि हैं। उनकी आत्मा में प्रतिक्रिया का वल ही नहीं। इसलिये उनके परिवर्तन का भी कुछ अर्थ नहीं निक-लता । श्रोर इसीलिये हम उन्हें अपने साहित्यकारों में जहां झारंभ में पुरानों के बीच नया सा पाते हैं वहां श्राज नयों में पुराना सा।

🐡 गुप्त जी अपने युग के सर्वज्ञात किन कहे जा सब्ते हैं।

इस युग में जितनी सर्विषियता उन्हें प्राप्त हुई है उतनी श्रन्य किसी भी किव को नहीं। उनकी इस ख्याति में श्रिधिक सहायक उनके काव्य की सरसता ही रही।

गुप्त जी राष्ट्रगीत के गायक कहे जाते हैं। वैसे, उनका राष्ट्र विशुद्ध हिंदुत्व की नींव पर खड़ा हुआ है, परंतु उनकी आध्यात्मिकता ने भी उनकी रचना में अपना एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। उनकी दर्जनों रचनाओं में प्रमुख प्रंथ हैं—भारत-भारती, यशोधरा और साकेत। इनमें प्रचार की दृष्टि से जो स्थान भारत-भारती का है वही प्रबंध-पटुता की दृष्टि से साकेत का। यही साकेत उनकी रामभिक्त का परिचायक है। साकेत में उन्होंने राम को वही पद दिया है जो भक्त-किय राम और श्याम को भिक्तचेत्र में पहले से देते आये थे। साकेत के राम उनके यहां त्रह्मस्प में आये हैं। इसी साकेत ने किव-कीर्ति को अमरत्व प्रदान किया है।

गुप्त जी ने छुछ रचना कृष्ण-साहित्य को भी प्रदान की है। कृष्णुक्ताच्य संवंधी जयद्रथवध और द्वापर तो उनकी मौलिक रचनाएं हैं और विरहिणी-त्रजांगना वंगला से अनूदित। विरहिणी-त्रजांगना वंगला से अनूदित। विरहिणी-त्रजांगना वंगला के प्रसिद्ध किन माईकेल मधुसूदन दत्त के इसी नाम से प्रसिद्ध काव्य का अनुवाद है। जयद्रथवध खंड-काव्य है और द्वापर है मुक्तक रचना।

जयद्रथवध ७ सर्गों का खंडकाव्य है, जिसमें करुण रस

की सजीवता मूर्तिमान हो उठी है। इस यंथ में कृष्णचंद्र का महत्व महाभारत के नेता के रूप में स्पष्ट हुआ है। साथ ही उन्हें अलोकिकता भी प्रदान की गई है। सातवें सर्ग में जयद्रथ के वध पर धर्मपुत्र कहते हैं—

"ग्राकारहीन तथापि तुम, साकार संतत सिद्ध हो। सर्वेश होकर भी सदा तुम, प्रेम-वश्य प्रसिद्ध हो॥" तथा

"हे सञ्चिदानंद प्रभो ! तुम, नित्य सर्व सशक्त हो । ग्रनुपम ग्रगोचर, ग्रुभ परात्पर, ईश-वर ग्रव्यक्त हो ॥"

परंतु फिर भी गुप्त जी की आध्यात्मिकता का भुकाव राम की सगुणता की ओर ही अधिक रहा है। छठे अध्याय में जयद्रथ को मारते समय अर्जुन के मुख से कहलवाया गया है—

"है व्यर्थ चेष्टा भागने की, मृत्यु का त् प्राय् है। 'भज "राम नाम" नृशंक । ग्रव तो काल पहुँचा पास है॥"

इस 'राम नाम भजन" में गुण्त जी की राम-भक्त श्रात्मा का ही संकेत रहा है। किमधिकम, इस प्रंथ का श्रारंभ ही जानकी-जीवन की जय बोलकर किया गया है। यही बात उनका राम-भक्त होना सिद्ध करती है। प्रंथारंभ में जानकी-जीवन की जय बाला पद यह है—

"वाचक ! प्रथम सर्वत्र ही, 'जय जानकी जीवन' कहो । फिर पूर्वजों के चरित की, शिक्षा तरंगों में बहो ॥" द्वापर में किन ने बलराम, कृष्ण, उद्धव, नंद, यशोदा, राधा और विधृता आदि के चरित्रों का सुंदर वर्णन किया है। किन ने महाभारत काल के इन रत्नों का सुंदर चरित्र बड़े संदोप से भावमय शब्दों में चित्रित किया है। द्वापर की रचना में हमें किन की सामंजस्यपूर्ण बुद्धि का परिचय मिलता है। उसका संदेश हैं—

"वेदवाद्रत ठंडे जी से सोचो और विचारो।"

विधृता के चिरित्र में किन ने जिस प्रेमलीनता का चित्रण प्रस्तुत किया है वह रिसक कृष्ण-भक्तों की गोपियों से कहीं प्रधिक ममतामय है; उसमें कहीं अधिक पावनता है और लाथ ही अधिक प्रेम-व्यंजना भी। वह कृष्ण को सच्चे हृदय से प्रेम करती है। कृष्ण-दर्शन के इच्छुक होने पर घर वाले उसे रोक लेते हैं, परंतु रोका तो केवल शरीर जाता है, आत्मा तो नहीं। वह कृष्ण-प्रेम में देह त्याग कर देती है।

वलराम, उद्धव, नंद, ऋष्ण, यशोदा और राधा के चरित्र भी श्रच्छे ढंग में प्रस्तुत किये गये हैं। इन चरित्रों को कवि के हृद्य की क्रांति का कलात्मक चित्रण कहना चाहिये, जिसमें हमारा ध्याज का समाज भांकता हुआ प्रतीत होगा। रचना की दृष्टि से द्वापर एक सफल कृति है।

विरहिणी-त्रजांगना यद्यपि छानूदित रचना है, तथापि मधुरता, सरसता, सरलता श्रीर प्रेम की तरलता की हिष्ट से इस मंथ की-कविता बड़ी सुंदर रही है। - उदाहरण के लिये कुछ पंक्तियां प्रस्तुत की जाती हैं—

"पहुंचो जब हरि निकद सुनाना, उन्हें राधिका का रोना।

श्याम बिना गोकुल रोता है, कह देना, साची होना॥

श्रोर नहीं कुछ, कह सकती हूं, लख्बावश मैं हूं नारी।

मधु फहता है ब्रजबाले में, कह दूंगा बार्ते सारी॥"

यस्तुतः गुप्त जी की महत्ता भक्त-कवि के नाते नहीं विलक राष्ट्रगीत के गायक होने के नाते है, श्रीर उसका एक वड़ा श्राधार उनकी भारत-भारती है। भारत-भारती में जो करुण संगीत आरंभ हुआ है वही उनकी कविता में प्रायः सर्वत्र व्याप गया है। बस, करुणा उनके काव्य की हो गयी श्रीर वे करुणा के । यशोधरा के आंसुओं में यही करुणा कांकती दृष्टि-गोचर होती है। साकेत भी तो देवल भक्तहृद्य का काव्य नहीं; उसमें भी उपेत्तित उर्मिला के ब्रांसुब्रों की प्रेरणा स्पष्ट है। इस दृष्टि से हम निःसंकोचं कह सकते हैं कि साकेत-रचना में उनकी प्रेरक वृद्धि ने भिक्त का तो कोई भार वहन नहीं किया, षिक उसकी रचना में भी वही करुए। प्रेरक है जिससे भारत-भारती और यशोधरा शवितत हैं। इसी प्रकार उनकी पंचवटी, जयद्रथवध और द्वापर आदि रचनाओं में भी वे ही कारुएय के श्रांसू हैं। इसी श्राधारमृमि के श्राश्रय पर कहा . जाता है कि गुंप्त जी करूणा के कवि हैं।

गुप्त जी इस युग के प्रतिनिधि कि हैं, इस नाते उनकी कृष्णकाव्य संबंधिनी अत्यल्प रचना का भी एक मोल है। उनकी रचना में स्वाभाविकता और मार्मिकता का अलौकिक सौंदर्य भजकना है। वे प्रबंध और मुक्तक—दोनों ही के सफल कि कहे जा सकते हैं। खड़ी बोली को किवता-चेत्र में खड़ा करने में गुप्त जी का भी पर्याप्त हाथ रहा है।



## तृतीय अध्याय

#### इस युग के कुछ अन्य कृष्ण-काव्यकार

वस्तुतः यह युग श्रपनी नवीनता के लिये प्रसिद्ध रहेगा। किसी एक विशेष परिधि में बंधकर चलता कोई विरला ही कवि दिखाई पड़ेगा। परा के साथ गदा भी हाथ-पैर फैला रहा था। गद्य की भांति पद्य भी एक नहीं, अनेक धाराओं में प्रवाहित था। इस लिये इस युग में पवित्र भक्ति-प्रेरक बुद्धि से रचा हुआ काव्य श्चत्यल्प मात्रा में प्राप्त हुत्रा। प्रायः सभी कवियों में विविधता का मोह दिखाई देती है। इस युग के दो महान कवि भारतेंद्र श्रीर कविसम्राट् श्रयोध्यासिंह उपाध्याय की रचनाएं इस वात का प्रमाण हैं। दोनों कवियों ने गद्य श्रीर पद्य-दोनों की प्रायः सभी धारात्रों को अवगाहन करने का शक्तिभर प्रयतन कियां। भारतेंद्र परम वैष्णव होते हुए भी कृष्ण-भक्ति-रचना के श्रतिरिक्त देशभिकत, जातिभिक्त, प्रेम, हास्य श्रीर इतिहास श्रादि पर भी लिखते रहे । उधर उपाध्याय जी यदि कृपण-भिनत-धारा में न्हाये तो रामधारा में भी; यदि एक प्रंथ त्रजभाषा लेकर

रीतिमांडार को दिया तो साथ ही बोलचाल की भाषा लेकर स।मयिक नीति पर मुहाविरा-कोश भी प्रस्तुत कर डाला । यदि नाटक-रचना करके नाटककारों में नाम पाया तो उपन्यासकार भी वने । श्रीर इतना ही क्या-निवंधकार, श्रालोचक श्रीर इतिहासकार भी तो वने ही। श्रौर ये ही दो क्या, श्राज के श्रनेक कवियों ने अनेक स्रोर योग्यता दिखाकर ऋपनी बहुइता का परिचय दिया है। इसी चेविध्य-प्रियता में आज के युग में कृष्ण-साहित्य का ऐसा कोई भी कवि नहीं हुआ जिसे भिक्त-युग के किसी महाकवि की कोटि में लाया जा सके। उपाध्याय जी के प्रियश्वास का अपने ढंग से अच्छा मान है, परंतु फिर भी उसे भक्त-श्रात्मा की श्रनुभूति नहीं कहा जा सकता। पर हां, कृष्णकाव्य की, भक्ति-कालीन मधुर लहरी की स्मृति हमारे कान्यकारों के कर्णों में रह-रहकर जगती थी। इसलिये उससे ़ सर्वथा वंचित रहना भी कठिन ही था। यही तो कारण है कि जनिषय राम-भक्त कवि मैथिलीशरण गुप्त ने भी भूले भटके कृप्ण-काव्य-पथ में पद रख ही दिया। इसी प्रकार श्रीर भी ऐसे कई कवि हैं जो हैं तो किसी **और** ही राह के, परंतु कृष्ण-माधुरी उन्हें भी अपनी श्रोर खींच कर ले आई। आगे हम कुछ ऐसे ही कवियों का उल्लेख करेंगे।

## महाराजा रघुराजसिंह

ये रींवा के महाराज थे। मंबत् १८८० में इनका जन्म

हुआ और संवत् १६३६ में मृत्यु । अनेक प्र'थों के लेखक तथा वजमापा के प्रथम नाटककार महाराज विश्वनाथित इनके पिता थे। पिता के देहावसान पर संवत् १६११ में ये सिंहासना-सीन हुए। ये मृगयाप्रेमी तथा विद्याव्यसनी नरेश थे। स्वभाव से सरल तथा सौन्य थे। हिंदी-संस्कृत का उन्हें अच्छा पांडित्य प्राप्त था। इनके नाम से रचे अनेक प्र'थ वताये जाते हैं, परंतु वास्तव में उनमें से कई उनके आश्रित कवियों के हैं।

रघुराजसिंह राम-भक्त थे, परंतु कृष्ण-भक्ति पर भी उन्होंने दो प्र'थों की रचना की। इनकी रचना श्रवधी तथा वाघेतखंडी-मिश्रित ब्रजभाषा है।

### वावा रघुनाथदास सनेही

वावा जी अयोध्यावासी तथा रामानुज संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने संवत् १६११ में विश्राम-सागर नामक प्रसिद्ध अंथ की रचना की। यह बड़े आकार का ६१३ पृष्टों का ३ खंडों में विभाजित प्रथ है। इसके प्रथम खंड में पौराणिक कथाएं हैं, दूसरे में कृष्ण-चित्र (जन्म से किमणी-विवाह तथा प्रयुक्तोत्पत्ति तक) वर्णित है। इस रूप में प्रथ का दूसरा माग ही कृष्ण-भक्ति काव्य संबंधी रचना मानी जा सकती है। इस प्रथ की रचना अवधी भाषा में होई-बौषाइयों में हुई है।

## गुणमंजरीदास

इनका वास्तिवक नाम गुल्लू गोस्वामी था। ये संवत् १८५४ में वृ'दावन में उत्पन्न हुए। श्री रमणद्यालु इनके पिता थे और श्री सखी देवी माता। इनके दो विवाह हुए थे; पहली पत्नी निःसंतान मर गई, दूसरी के गर्भ से श्री राधाचरण गोस्वामी का जन्म हुआ जो कि भारतेंदु के प्रसिद्ध सखा थे। ये चैतन्य महाप्रभु की शिष्य-परंपरा में से थे। व्रजभाषा और व्रजविहारी के अनन्योपासक थे। इनका रचा कोई कविता-प्रथ नहीं; केवल फुटकर पद ही प्राप्त हुए हैं। ये पद पुरानी परिपाटी के ढंग पर हैं। उनकी रचना से एक पद उद्धृत किया जाता है—

"हमारो धन स्थाम जुकौ नाम।

जाकी रटत निरंतर मोहन, नॅंद्नंद्न घनस्याम ॥ प्रतिदिन नव-नव महामाधुरी, वरसति ग्राठी जाम । गुण्मंजरि. नव-कुंज मिलाये, श्री वृ'दावन धाम ॥"

## श्री नवनीतलाल 'चतुर्वेदी'

ये त्रजभूमि-निवासी थे। संवत् १६९४ में उत्पन्न हुए
श्रीर संवत् १६८६ में परलोकवासी। इन्होंने छोटे-छोटे कई
प्रंथ लिखे जिनमें "कुटजा-पचीसी" सबसे श्रिधक श्रीसद्ध है।
नवनीत जी का यह ग्रंथ श्रपने ढंग का नवीन ही रहा है।
कृत्रा-साहित्य में गोपियों की श्रोर से नो कुटजा को बहुत कुछ

श्राच्छा-बुरा कहा गया है, परंतु कुटजा की श्रोर से मौन ही रही है। इस रचना का उद्देश्य कुटजा के पक्ष का समर्थन था। इस ग्रंथ को ग्यालकृत कुटजाएक के ढंग का ही समम्भना चाहिये। कविवर रत्नाकर जी इन्हें अपना काट्यगुरु मानते थे। उन्होंने इनसे काट्यशास्त्र का श्राच्ययन किया था। नीचे के पद से उनकी काट्य-माधुरी का श्रानुभव हो सकता है—

"प्रेम प्रन प्राग बैठि त्रिपथ त्रिवेनी न्हाय ।

पात्र पट पृर्न प्रवीनता हिये घरी॥

नवनीत साथे सब साधन सनेह जोग।

ग्रुगत जमाय प्रान ध्यान धारना घरी॥

ग्रायो बचि विकल वियोग की तपन तापि।

नाम जपि तेरो तातें विपत सबै टरी॥

रसिक बिहारी एक द्वार पे ठड़बी है ग्राइ।

रूप-रस-माधुरी की मांगत मधूकरी॥"

## तुलसीराम शर्मा 'दिनेश'

विनेश जी वंबई के रहने वाले भक्त-हृदय के कवि हैं। इनकी रचना में रसमाधुरी और भावां की कोमलता का अच्छा पुट मिलता है। इनके रचे अनेक प्रथों में से श्यामसतसई और कृष्ण-चरित्र कृष्ण-काव्य-चारा में अच्छा स्थान रखते हैं। कृष्ण-चरित्र लगभग पीने तीन सौ पृष्ठों का अच्छा काव्यप्रथ है जो आठ खंगों में समाप्त हुआ है। श्यामसतसई में अच्छी नवीनता

## गुणमंजरीदास

इनका वास्तविक नाम गुलंलू गोस्वामी था। ये संवत १८५४ में वृ'दावन में उत्पन्न हुए। श्री रमणद्यालु इनके पिता थे और श्री साली देवी माता। इनके दो विवाह हुए थे; पहली पत्नी निःसंतान मर गई, दूसरी के गर्भ से श्री राधाचरण गोस्वामी का जन्म हुआ जो कि भारतेंदु के प्रसिद्ध साला थे। ये चैतन्य महाप्रभु की शिष्य-परंपरा में से थे। ज्ञजभाषा और जजबिहारी के अनन्योपासक थे। इनका रचा कोई कविता-प्रथ नहीं; केवल फुटकर पद ही प्राप्त हए हैं। ये पद पुरानी परिपाटी के ढंग पर हैं। उनकी रचना से एक पद उद्धृत किया जाता है—

"हमारो धन स्थाम जूकौ नाम।

जाको रटत निरंतर मोहन, नॅंद्नंदन घनस्याम ॥
प्रतिदिन नव-नव महामाधुरी, वरसित स्राठौ जाम।
रे गुग्मंजरि, नव-कुंज मिलावै, श्री वृंदावन धाम॥"

## श्री नवनीतलाल 'चतुर्वेदी'

ये त्रजभूमि-निवासी थे। संवत् १६१४ में उत्पन्न हुए त्र्यौर संयत् १६८६ में परलोकवासी। इन्होंने छोटे-छोटे कई प्रंथ लिखे जिनमें "कुञ्जा-पचीसी" सबसे श्रिधक प्रसिद्ध है। नवनीत जी का यह प्रंथ श्रपने ढंग का नवीन ही रहा है। कृष्ण-साहित्य में गोपियों की श्रोर से तो छंग्जा को बहुत छुछ श्रम्ला-वुरा कहा गया है, परंतु कुन्जा की श्रोर से मौन ही रही है। इस रचना का उद्देश्य कुन्जा के पन्न का समर्थन था। इस प्रथ को ग्वालकृत कुन्जाएक के हंग का ही समम्मना चाहिये। कविवर रत्नाकर जी इन्हें श्रपना कान्यगुरु मानते थे। उन्होंने इनसे कान्यशास्त्र का श्रम्थयन किया था। नीचे के पद से उनकी कान्य-माधुरी का श्रमुभव हो सकता है—

'भ्रेम प्रन प्राग बैठि विषय विवेनी न्हाय ।

पाय पट पूरन प्रवीनता हिये घरी॥

नवनीत साधे सब साधन सनेह जोग।

जुगत जमाय प्रान ध्यान धारना घरी॥

श्रायो बच्चि विकल वियोग की तपन तापि।

नाम जपि तेरो तातें विषत सबै टरी॥

रिसक बिहारी एक द्वार पे ठड्यो है ब्राइ।

रूप-रस-माधुरी की मांगत मधूकरी॥

## तुलसीराम शर्मा 'दिनेश'

हिनेश जी चंबई के रहने वाले भक्त-हृद्य के कवि हैं। इनकी रचना में रसमाधुरी और भावों की कोमलता का अच्छा पुट भिलता है। इनके रचे अनेक प्रथों में से श्यामसतसई और कृष्ण-चरित्र कृष्ण-काव्य-धारा में अच्छा स्थान रखते हैं। कृष्ण-चरित्र लगभग पोने तीन सौ पृष्ठों का अच्छा काव्यप्रथ है जो आठ श्रंगों में समाप्त हुआ है। श्यामसतसई में अच्छी नवीनता दिखाई पड़ी है। भाषा इनकी सरस और सरल ब्रजभाषा है। दिनेश जी को कृष्ण-काव्य-परंपरा में नवीनतम कवि मानना चाहिये। उनकी श्यामसतसई के कुछ दोहे देखिये—

> "मुभ्रसे पूछो तो कहूं किसके नयन विशाल। राधा के लोचन बड़े जिनमें स्थित गोगल॥ माधव के उर में यदिष वसते दीन श्रनाथ। राधा उर को देखिये वसते दीनानाथ॥ पड़ा रो रहा पालने उपनिषदों का तस्त्र। नंद-भवन में विश्व का मूर्तमान श्रमरत्व॥ कंस-केश पकड़े हुए शोभित यों घनश्याम। करि-कर धर ज्यों खींचता केहरि तनय ललाम॥"

> > 583

इसी प्रकार और भी कुछ रचनाएं हैं जिन्हें कुष्ण-साहित्य का अंग माना जा सकता है। इन रचनाओं के रचयिताओं का टद श्य प्रायः कुछ न कुछ लिखने से था; भिक्त अथवा कृष्ण-साहित्य की वृद्धि से इनका कोई प्रमुख संबंध नहीं दिखाई पड़ता। एक-दो में यदि भिक्त की चेतना है भी तो उनके काव्य में कोई साहित्यिक गौरव नहीं दिखाई पड़ता। रचना साधारण कोटि की रह जाती है। किसी-किसी ने भाषा की स्वस्थता भी खो डाली है। सो, इन कारणों से हम ऐसे कवियों, उनकी रचनाओं, का किसी पृथक अव्याय में उल्लेख न करके यहीं पर संचिप्न परिचय देंगे। इन कवियों में आगरा जिले के नजीर अकवरावादी और सैयद छेदाशाह का नाम किवता की साहित्यिक दृष्टि से अच्छे दर्जे का माना जा सकता है। नजीर का किवताकाल संवत् १६३० के लगभग है। इनकी रचनाओं का संग्रह कुल्लियाते नजीर नाम से प्रसिद्ध है। कृष्णकान्य के लिये, इनका लिखा 'कृष्ण का वालचरित' अच्छी देन है। रचना वहुत वड़ी नहीं, परंतु भाषा के चलते रूप में उनके हृदयोद्गार का सचा रूप परंतुत हुआ है।

सैयद छेदाशाह संवत् १६३७ में उत्पन्न हुए श्रीर १०६४ में उनकी मृत्यु हुई। वे जीवन के प्रायः पिछले समय में जवलपुर में रहते रहे। काव्य-साहित्य का उन्हें श्रच्छा ज्ञान था। रहन-सहन में परमोदार थे। स्वभाव में कृष्ण-भ क कूट-कूटकर भरी थी। उनकी लिखीं लगभग २ दर्जन पुस्तकें हैं जिनमें से श्राह्म-वोध नाम की भगवद्गीता-टीका श्रीर श्रीकृष्ण-पंचाशिका, ये दो पुस्तकें कृष्णकाव्य संवधी भी हैं। दोनों पुस्तकें श्रभी श्रप्रका-शित हैं। रन्नना श्रच्छी है।

खी-कवियों के द्वारा भी कृष्ण-साहित्य में कुछ वृद्धि हुई।
महारानी गिरिराजकुमारी, जुगुत्तप्रिया और कीरतिकुमारी ने
कृष्ण-भक्ति पर अच्छी रचनाएं कीं।

गिरिराजङुमारी—( संवत् १६२० से १६८० तक) ये भरतपुर की राजमाता थीं। साहित्य और राजनीति से उनका

# चतुर्थ अध्याय पुनरवलोकन तथा भविष्य के चरणों में

कृष्ण-भक्ति का आरंभिक आदर्श भले ही पवित्र और स्वच्छ रहा हो, परंतु रीतिकाल की शृंगारिकता ने उसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहने दिया। रीति की काया ने, सौंदर्य-कल्पना ने, कृष्ण का जो चरित्र चित्रित किया उसमें कवियों के 'हृद्य की भड़ास' के अतिरिक्त और क्या था ? वह भिक्त थी या क्षेत्रण के मोहक रूप-मात्र की अभिव्यक्ति —यह हम पहले ही वता आये हैं। रीतिकारों की सगति में उस काल के भक्तों ने भी उसी सौंदर्य-प्रतिमा का चित्र प्रस्तुत क़रने में समय व्यतीत किया। भिक्त-साहित्य में शृंगारिकता की यह नग्नता अधिक समय तक नहीं सहन की जा सकी। रीतिकाल वास्तव में भारतीय राजदर्वारों की विलासिता के एक पहलू का फटा हुआ पदी है। साहित्य के संबंध में यह कथन कि वह अपने समय की स्थितियों का पूर्ण परिचायक होता है, हमारे साहित्य से स्पष्ट है। एकछत्रशासन के अभाव ने भारतीय मदांध नरेशों

को पारस्परिक भागड़ों में घकेल दिया। इस गृह-कलह के समाचार ने उत्तर-पश्चिमी भारतीय द्वारों को देश की सुख-शांति के लिये घातक सिद्ध किया। मुसलमान लुटेरों ने देश को जी भरकर लूटा श्रीर जी-चाहै ढंग पर शासनाधीन भी किया। इन्हीं रासों (रासा=भगड़ा) के दिनों में रासो नाम के वीररसपूर्ण प्रंथ रंचे गये। वीररस-रचनाढाल की समाप्ति पर भक्ति-साहित्य का निर्माण आरंभ हुआ। यह इस वात का परिचायक है कि देश ने या तो अपने परित्राण के लिये भगवान तक अपनी करुण पुकार पहुँचाने का प्रयत्न किया था अथवा श्रपनी सभी विपत्तियों को भूलकर श्रपमान को सहते हुए देश ने एक बार फिर से अपने धीरज और आत्मसंतीप का परिचय देकर अपनी विश्वविदित आध्यात्मिकता का प्रदर्शन किया था। परंतु इसमें हृद्य की त्रावाज कम थी त्रौर दिखावा कहीं विधिक। यही कारण है कि भक्ति में गुरुडम और पंथवाद ने जन्म लिया; यही कारण है कि उस काल में धर्माचार्यों द्वारा प्राय: परिनेदा और त्रालोचना संबंधी एक अच्छा खासा साहित्य तैयार हो गया। देशं इस समय भी संपन्नावस्था में रहा होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि इस परतंत्रता के युग में भी भक्तों ने वैयक्तिक नावों में चढ़कर भगवान को वेड़ा पार लगा देने की श्रजी भेजी है। हम देखते हैं कि इस परतंत्रता के युग में देश की पीड़ा में समष्टि की अनुभूति नहीं आने पाई है। भारतीय श्राध्यात्मिकता की व्यक्तिगत साधना ने इस आड़े समय में

इस दृष्टि से देश को बड़ी भारी हानि में रखा। यदि इस पीड़ा में समृह्भर की आवाज मिल गई होती तो भारतीय साहित्य में इस भिनत के पश्चात् रीति के स्थान पर किसी क्रांतियुग की ही अवतारणा हुई होती, परंतु देश के दुर्भाग्य से ऐसा हो न सका। ज्ञात होता है, देश अपनी पराजय को बड़े धीरज और संतोष के साथ भाग्य-विधान और जन्मांतर-भोग सममकर सह ही गया। इस भाग्य-विधान और जन्मांतर-भोग की धारणा ने देश को अकर्मण्यता प्रदान करने में एक भारी सहयोग दिया होगा; और अंधे भक्तों के मालपूड़ों पर मौज उड़ाने वाले भक्त-संत गाते रहे होंगे—

"ग्रजगर करेन चाकरी पेंछी करे न काम। दास मलूका कह गये सबके दाता राम॥"

जव सबके दाता राम हो ही गये तो फिर मुस्लिम-शासकों तथा उनके अधीन राजा-महाराजाओं के द्वीरी धिलासों की आनंदानुभूति में क्या टोटा रह जाता। यही कारण है कि अक्ति-चेत्र का निराशावाद रीति की छाया में पनपा। और यदि सच पूछा जाये तो रीति का भी नाम वदनाम ही हुआ; सचमुच तो यहां नारी की रूप-माधुरी ही बखानी जाती रही। शृंगार इस युग में खुलकर खेला। भक्तों—विशेपतया कृष्ण-भक्तों ने इस वहती गंगा में खूब गोते लगाये। रिसकों ने सोच-विचारकर ही कहा होगा कि इस धारा में—

''ग्रानकुंडे बूंडे, तिरे, जे बूंडे सब ग्रांग।"

यों; तो कृष्णकाच्य अपने आपमें पहले से ही काफी पाक-साफ चला श्रा रहा था, श्रव जो रही-सही कसर थी वह इस रीतिकाल में निकल गई। महाभारत का चह प्रधान नायक भक्ति-युग में वालरूप विताकर शृंगार-युग में पूरी मस्त जवानी से प्रविष्ट हुआ। परंतु आज उसके हाथों में न तो सुदरोंन था श्रीर न ही गांडीवधारी के रथाश्वों की वागडोर; न उसमें नीति-दुद्धि का गौरव था श्रौर न गीता की कर्मण्यता का संदेश। क्या भक्ति की चेतना और क्या शृंगार-युग का रंग, दोनों कृष्ण की गोपियों को भटकाते, तड़पाते, रुलाते, सहलाते ही रहे। लगभग ४०० वर्षों का युग हमारे साहित्य में एकतानता से जमुना, वांसुरी, चितवन, मटकन, क्रीड़ा, लीला, चीरहरण, क्रु जविहार, मिलन, विछुड़न श्रीर पीड़-तड़प के गीत गाता रहा। इस रसिकता ने भारतीय मर्यादा को भन्ने ही एक ठेस पहुँ चाई हो, परंतु हमारे विद्वान् श्रालोचकों का कहना है कि इसी रूप-माधुरी ने उन्हें रसिक रसखान और वीवी ताज की वह कृष्ण-प्रेमानुरिक भी दी जो विथमी मुसलमानों से श्रीर किसी भी प्रकार से असंभव थी। अस्तु।

सन्' ५७ के भारतीय सैंनिक-विद्रोह से भारतीय राजनीति में एक नये दौर का आरंभ होता है। यूँ तो देश में अंग्रेज इस क्रांति से लगभग दो सौ वर्ष पहले ही आ चुके थे, परतु उनके शासनकाल की अब तक एकादशी ही पूर्ण हुई थी।

31 1 1 2 3 . . . . .

इतिहासकारों के कथनानुसार प्लासी के युद्ध ने देश के भाग्य का अधिकार एक और नई विदेशी जाति के हाथ में दे दिया था। इन सी वर्षों के मध्य में कंपनी के गुंडे शासकों ने देश को जिस वरी तरह से लूटा उसकी चर्चा इतिहास के अनेक प्र'थ करते हैं। इतने लंबे समय में अंग्रेजी हथकंडों से पिसी भारतीय जनता की सखी ठठरियां एक बार फिर भानभाना उठीं, जिसका फल संवत १६१४ की भारतीय क्रांति थी, जिसे त्रांज के विद्यार्थी सन् '४७ के गदर के नाम से रटते हैं। भले ही वह हमारी शासक के प्रति गद्दारी थी, परंतु यह उचित थी ंत्र्यौर शानदार थी। इस क्रांति का प्रभाव हमारे 'साहित्य की गति-विधि पर भी पूरा-पूरा पड़ा। धीरे-धीरे कविता की भावुकता ढीली पड़ने लगी और विचारों की भाषा में नया रंग त्र्याने लगा । साहित्य में जीवन की टरोल होने लगी- रुढ़ियों का गढ़ टूटने लगा। उपयोगिता के नाम पर प्राचीनता का खंडन और नवीनता का प्रतिपादन होने लगा। विचारों की नवचेतना ने अटल विश्वासमय श्रद्धा का परि-त्याग करके तार्किकता का प्रतिपादन आरंभ किया। यही कारण है कि इस विकासोन्मुख विचारधारा के लिये मात्रा श्रोर गणों के धंघन में चलने वाली पद्य असमर्थ सिद्ध हो गई और इसका स्थान गद्य ने ले लिया। यद्यपि पद्य का सर्वथा लोप नहीं हो गया, पर हां, उसे भी अपना कलेवर अवश्य परिवर्तन करना पड़ा। यही परिवर्तित कलेवर स्वच्छंद छंद का रूप धारण करके बढ़ा, जिसे याधुनिक युग के श्राचार्य महोदय ने रवड़ छंद श्रीर

केचुआ झंद कहकर चिढ़ाया था। परंतु युग-कविता-क्रांति-प्रतीक प्रसाद, निराला और पंत अपने कार्य में कृत-अर्थ ही रहे। कविता-कतेवर के साथ ही कविता के विषय भी वदले । इस युग की कविता न जाने कितनी धाराओं में फुटकर वही। उसमें श्रनेक चाद् पनपने लगे, उसमें अनेक प्रकार की नीति का विवेचन होने लगा। तर्कतत्वों की प्रधानता के कारण इस युग के साहित्य में भिक्त या तो दवी ही रही और यदि उठीं भी तो किसी और ही ध्विन में । इसीलिये आज के फुप्एकाव्य में से कृप्ण का प्राचीन ईश्वरत्व लोप होना आरंभ हो गया और उसके स्थान पर उन्हें महाभारतकाल का लोकनायकत्व प्रदान किया जाने लगा। सो प्रियप्रवास, जयद्रथबध तथा द्वापर में हम पहले ही दिखा आये हैं। निःसंदेह पुरानी परंपरा श्रव भी नि:शेप हो गई, परंतु उस परंपरा में अन जान भी तो नहीं रह गर्ड !

कृष्णकाव्य की कायापलट करने में जहां देश की राज-नैतिक परिस्थितियां प्रमुख सहायक रही हैं, वहां एक जोरदार कारण धार्मिकता भी रही है। भारतीय चिद्रोह के साय-साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की शासनसत्ता का भी खंत हो गया और अब उसकी चागडोर पालियामेंट के हाथों में चली गई। अभी तक भारतीय सत्ता को समाप्त करने के लिये बल का प्रयोग होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जेनरल भारतीय सुख-साधनों को मनमाने डंग से हड्पते जा रहे थे, परंतु ध्रव पार्लियामेंट के वैधानिक शासकों ने बल के स्थान पर छल को श्रधिक विशेषता दी। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी कि अवसे अन्य कोई भी प्रदेश अंग्रेजी राज्य में शामिल नहीं किया जायेगा। साथ ही श्रीर भी श्रनेक प्रतिज्ञाएं की गई जिन-में से एक यह भी थी कि प्रत्येक मतावलंबी को अपने मत-प्रचार की स्वाधीनता होगी। यह स्वाधीनता चाहे श्रौर किसी मतावलंबी के लिये हितकर सिद्ध हुई हो या नहीं, परंतु ब्रिटिश शासक के पादरियों को श्रपने हथकंडे साधने के पूरे श्रधिकार प्राप्त हो हो गये थे। वस, समय पाकर ईसाइयत ने भारतीय हिंदू जनता के निर्वत अंग पर चोट कर ही दी। यदि इस ईसाइयत को कहीं १०-१२ वर्ष खुलकर खेलने को श्रौर मिल गये होते तो शायद हमारा जातीय जीवन प्राजतक सर्वथा बदल चुका होता, परंतु इसी समय संस्कृत के प्रकांड पंडित महर्पि दयानंद सरस्वती का प्राहु भीव हुआ। स्वामी जी की प्रखर प्रतिभा श्रीर विशाल तार्किकता ने जहां एक श्रीर प्राचीन पाखंडवाद श्रीर रूढ़िवार पर विजय प्राप्त की वहां साथ ही ईसाइयत के पंजों पर भी बार किया। उन्होंने वेदोक्त सनातन धर्म का प्रतिपाइन किया, जिसे वैदिक धर्म कहा गया श्रीर उनके द्वारा संस्थापित श्रार्यसमाज द्वारा उसे संरच्चण प्राप्त हुआ। स्वामी जी ने वेदोक मत के अतिरिक्त अन्य सभी मतों-सिद्धांतों को अमान्य ठहराकर श्रवंतारवाद का खंडन किया। यहां भक्ति के चेत्र में सगुणना सर्वथा श्रस्वीकार थी। उनकी निराकारोपासना-पद्धति ने मूर्ति- प्जकों की भावुकता पर वड़ी भारी चोट की। मूर्तिप्जकों की "भावुकता" के लिये ही विशेष रूप से कहने का तात्पर्य है कि मूर्तिप्जकों की संख्या भले ही लोप न हो गई हो, परंतु विचारशील जनता के मध्य—पठित समाज के वीच—आर्य-समाज का प्रभाव अवश्य पड़ा। आर्यसमाज के देशव्यापी आंदोलन ने मूर्तिप्जा को एक भारी ठेस पहुंचाई। इसीलिये इस युग में कोई महत्वपूर्ण रचना सगुणता को लेकर प्रस्तुत नहीं हो सकी। और यही कारण है कि यदि इस युग के प्रमुख कियों ने कृष्ण-चरत्र को लिया भी तो नव्य चेतना के प्रभाव के साथ। तभी कृष्ण आज के साहित्य में अवतार नहीं वन पाये; वे तो लोकनायक ही रह गये।

श्रार्थसामाजिक विचाराधारा ने प्राचीन पःखंड को तोड़-फोड़कर नव्य चेतना के प्रसार में एक चमत्कार-सा उत्पन्न कर दिया। साथ ही उसने पिरचम की श्रोर से श्राने वाले सभ्यता के तूफान को निःशक बनाने में भी बड़े नाम का काम किया। यदि देश में श्रार्थसमाज का प्राटुर्भाव न हुआ होता तो पिरचम की श्रोर से प्राप्त हुआ राष्ट्रीयता का पाठ आज के दिन किसी और ही रूप में पढ़ाया जाता। श्रीर हम तो यहां तक कहने का दुःसाहस करने में भी नहीं मिमकॉंगे कि यदि भारतीय जनता के महान व्याख्याता महर्षि द्यानंद की छाया न प्राप्त हुई होती सो संभवत्या थाज के दिन भारतीय राजनीति की वागडोर भी किसी पश्चिमी सभवता के ढांचे में ढले मेता के ही हाथों में होती। जबिक त्राज के दिन धामिकता को महत्व देने वाले देशों के कई नेता ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं, तब भी भारतीय राजनीति के कर्णधार अपने गौरव को भूले नहीं हैं। पचास करोड़ जनता के देश का नेता जेनरल च्यांगकाई शेक सुदूरपूर्व में — भगवान् बुद्ध के उपासकों की पुरुवभूमि में ईसाइयत स्वीकार कर सकता है, परंतु भारत के पूज्यतम नेता महात्मा गांधी की श्रात्मा में त्राज भी गीता के उपदेष्टा का कर्मवाद रमा हुआ है। भले ही उनके चर्ले में किसी को कवीर के चर्ले की तान सुन पड़े, परंतु हमें तो उसमें भी भगवान् कृष्ण के चक्र सुदर्शन का ही आभासं मिलता है। वैसे वे चाहे हरिकी हैन करें, चाहे राम नाम जपें और चाहे गीतोपदेश की महत्ता का प्रसार करें, परंतु डनकी उपासना पर कोई सगुणता का दोष कभी नहीं आरोप सकता। उनका तो कथन है,—"मैं सत्य को ही भगवान मानता हूं।" भला निर्गुणता का समर्थन इससे अधिक और क्या होगा! सारांश यह है कि श्रार्थसमाज की निराकारोपसना ने हमारे समाज और हमारे राजनैतिक वातावरण को बहुत सीमा तक प्रभावित किया है। श्रौर जत्र श्राज भारत राजनैतिक प्रभाव में चल रहा हो तो निर्णय करना सर्वथा सरल हो जाता है कि भविष्य के चरणों में कृष्णकाव्य की क्या रूपरेखा होगी।

भिक्त की मस्ती में चलने वाले कृष्ण-काव्यकार कुछ भी प्रस्तुत करें, रिसकजन उनको किसी भी रूप में प्रस्तुत करके अपना मनोरंजन करें, उन्हें रोका नहीं जा सकता, परंतु इतना पुनरवलोकन तथा मिविष्य के चरणों में

स्पष्ट है कि कृष्णं अपने समय के प्रसिद्ध राजनीति-वेता थे-केवल राजनीति-वेत्ता ही नहीं, राजनैतिक नेता भी । आज के राजनीति-प्रधान युग में यदि उनके सेवध में आडंवरयुक्त, शृंगार-सनी रचनाएं प्रस्तुत की गईं तो उनका उचित सम्मान नहीं हो पायेगा। श्रांज के युग में पूर्वसाहित्य की कृष्ण-वर्णना से यदि घृणा नहीं तो प्यार श्रीर मोह भी नहीं है। समय की चुनौती है कि या तो द्वापर के उस महापुरुष के नेतृत्व की परख की जाय, वर्ना यदि उसे परंपरागत हंग पर जनता के मन वहलाने की वस्तु समभते चलने का इरादा है तो फिर क्यों न उन्हें श्राधुनिक ढंग का श्यामवर्णी साहववहादुर ही वना दिया जाये। स्राखिर शृंगारिक युग में श्रीर भी तो श्रनेक मनोमोहक रूप बदलते ही रहे हैं। इसी दृष्टिकोण को नाधुराम शंकर 'शर्मा' ने अपनी एक क़विता में प्रस्तुत किया है। देखिये-

"हे वैदिक दल के नरनामी।
हिंदू मंडल के करतार॥
स्वामि सनातन सत्यधर्म के।
भिक्त भावना के भरतार॥१॥
सुत वसुदेव देवकी जी के।
नंद यशोदा के प्रिय लाल॥
चाहक चतुर रुक्मिणी जी के।
रिसक राधिका के गोपाल॥२॥
ऊचे अगुवा यादव कुल के।

बीर ग्रहीरों के सिरमीर॥ दुविधा दूर करो द्वापर की। डालो रंग ढंग ग्रब श्रीर ॥३॥ भइक भला दो भूतकाल की। सजिये वर्तमान के साज॥ फैसन फेर इंडिया भर के। गोरे गाड वनों त्रजराज ॥४॥ गौर वर्ग वृपंभानु सुता का। काढ़ो 'काले तन पर तोप॥ नाथ उतारो मोर मुकुट को। सिर पर सजो साहिबी टोप ॥५॥ पौडर चंदन पोंछ लपेटो। ग्रानन की श्री ज्योति जगाय॥ श्रंजन श्रंखिश्रों में मत श्रांजो। ग्राला ऐनक लेह लगाय ॥६॥ रवधर कानों में लटका लो। कंडल काढ़ मेकराफून॥ राज पीतांबर कंवल काला। डाटो कोट ग्रौर पतलून॥७॥ पदक पादुका पहनो प्यारे। गूर इराली का लुकदार॥ चालो डनल वाच पाकर में।

चमके चेन कंचनी तार ॥८॥ रम्ब दो गांठ गठीली लकुरी। छाता बैंत बगल में मार॥ मग्ली तोइ मरोइ बजायो। बांकी बिगुल मुने संमार ॥६॥ वैनतेय व्योमयान पै। तज करिये चारों छोर बिहार॥ फक फक फूं-फ़ फूंको चुरटें। उगलें गाल घुंग्रा की धार ॥१०॥ पटवी फटकारो। यों उत्तम माधो मिस्टर नाम धराय॥ वांटो पदक नई प्रभुता के। भारत जाति भक्त हो जाय ॥६१॥

उपरोक्त पद्य में किय ने आज की जनता के उस हृदय का आभास दिया है जिसमें कृष्ण के उस रूप से घृणा हो चुकी थी, जिसके गढ़ने में भकों के रिसक हृद्यों ने और शृंगारिकों के विलास-विगलित हृद्यों ने अपनी सारी कला लुटा डाली थी। और सत्य तो यह है कि आज की तार्किकता के युग में कोई भी अनुपयुक्त और अनुपयोगी वस्तु स्वीकार नहीं हो सकती। आज को तार्किक वृद्धि कहती है कि मनुष्य में महत्व की संपन्नता उसमें महानता प्रदान करती है। वह महापुरुष हो सकता है, गौरव-पूर्ण चरित्र होने से वह मर्यादा-पुरुषोत्तम कहला सकता है, परंतु

यह वात वुद्धिसंगत प्रतीत नहीं होती कि सर्वसत्तासंपन्न, श्रजरश्रमर ईश्वर को भी कार्य-सिद्धि के लिये जन्म लेना ही पड़े;
श्रोर फिर, हमारी तरह दुनिया के पापड़ बेलने के पश्चात् मरना
भी पड़े, संसार में श्राफर स्वयं तो विषय-वासनाओं में फंसे श्रोर
संसार को वासना-परिलिप्त होने पर दंड का भागी ठहराये।
श्रोर जब ईश्वर भी मां-बाप वाला हो जाये तो वह सर्वोच्च
कैसे ? श्राखिर फिर उससे बड़े बावा, दादा श्रोर लकड़दादा जो
उससे श्रागे हुए तो सर्वोचता तो स्वयमेव श्रमत्य सिद्ध हो गई।
इत्यादि श्रनेक वैधानिक प्रश्न इस सगुग्रता के विरोध में खड़े
हो जाते हैं। फिर वेद भी तो ऐसा नहीं कहते। यजुर्वेद का
एक मंत्र हैं—

"सपर्यागच्छुक्रमकायमवर्णमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम् कवि-र्मनीपी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ग्रथ्याय ४०। मंत्र ८॥"

यहां भगवान को सर्वशिक्त-संपन्न, अकाय और स्नायुरिहत वताकर जिस निराकारता की पुष्टि की गई है उसके कारण जनता को सरलता से वहकाना कठिन हो गया है।

इसके श्रातिरिक्त पश्चिमी वातावरण से संपर्क रखने वाले भी किसी ऐसी वात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते जिस-की पुष्टि चुद्धितत्वों से न हो सकती हो। इसी रूप में हम निकट वर्तमान के दो प्रमुख विद्वानों के नाम प्रस्तुत कर सकते हैं

जिन्होंने श्रपनी सरस गद्यरचना द्वारा कृष्ण-साहित्य श्रभिवृद्धि में सहयोग दिया है। 'कृष्णचरित्र' के लेखक वंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार 'वंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय' और 'योगीश्वर कृष्ण्' के लेखक ( गुरुकुल विश्व-विद्यालय, कांगड़ी के भू० पू० श्राचार्य ) पं॰ चमुपति जी एम॰ ए॰ के विषय में कहा जा सकता है कि उन्होंने कृष्ण-जीवन-गांधाओं में ऐसी किसी भी श्रत्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जो आज के ज्ञान-विज्ञान से असिद्ध ठहराई जा सके। इनमें प्रथम प्रंथ वंगला से अनुवाद हुआ है और दुसरा मौलिक है। प्रियप्रवास के निर्माण में वंकिम वाबू के कृष्णचरित्र का भारी हाथ रहा है। संभव है आगे आने वाले समय में योगीश्वर कृष्ण भी किसी नव्य चेतना को पथ-प्रदर्शन प्रदान करे । कुछ भी सही, आगे आने वाला कृष्ण साहित्य एक नवीनता का प्रतीक होगा। आगे आने वाले समय में चर्व-चर्वण को प्रमुखता नहीं दो जा सकेगी।

हमारे पूर्वकथन का यह अभिष्यय कदापि तहीं कि हम कृष्ण की सगुणता के गायकों को इतप्रभ सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। भिक्त के चेत्र में अपने-अपने विश्वास का मोल है। भिक्त (ईश्वर) संबंधी मत-मतांतरों के विरोधों की विवेचना करना हमारा कार्य नहीं। हम तो केवल कृष्ण-काव्यकारों की रच-नाओं के कवितागत उस महत्व को देखने चले थे जिससे हमारे साहित्य की श्रीष्टिंद हुई है। हां, यह निःसंकोच कहा जा सकेगा यह बात बुद्धिसंगत प्रतीत नहीं होती कि सर्वसत्तासंपन्न, श्रजर-श्रमर ईश्वर को भी कार्य सिद्धि के लिये जन्म लेना ही पड़े; श्रीर फिर, हमारी तरह दुनिया के पापड़ बेलने के पश्चात् मरना भी पड़े, संसार में श्राफर स्वयं तो विपय-वासनाश्रों में फंसे श्रीर संसार को वासना-परिलिप्त होने पर दंड का भागी ठहराये। श्रीर जब ईश्वर भी मां-बाप वाला हो जाये तो वह सर्वोच्च कैसे ? श्राखिर फिर उससे बड़े बाबा, दादा श्रीर लक्कड़दादा जो उससे श्रागे हुए तो सर्वोचता तो स्वयमेव श्रमत्य सिद्ध हो गई। इत्यादि श्रनेक वैधानिक प्रश्न इस सगुणता के विरोध में खड़े हो जाते हैं। फिर वेद भी तो ऐसा नहीं कहते। यजुर्वेद का एक मंत्र है—

"सपर्यागच्छुक्रमकायमवर्णमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम् कवि-र्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ग्रभ्याय ४०। मंत्र ८॥"

यहां भगवान् को सर्वशिक्त-संपन्न, अकाय और स्नायुरिहत बताकर जिस निराकारता की पृष्टि की गई है उसके कारण जनता को सरलता से बहकाना कठिन हो गया है।

इसके अतिरिक्त पश्चिमी वातावरण से संपर्क रखने वाले भी किसी ऐसी वात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते जिस-की पुष्टि बुद्धितत्वों से न हो सकती हो। इसी रूप में हम निकट वर्तमान के दो प्रमुख विद्वानों के नाम प्रस्तुत कर सकते हैं

जिन्होंने श्रपनी सरस गद्यरचना द्वारा कृष्ण-साहित्य की श्रभिवृद्धि में सहयोग दिया है। 'कृष्णचरित्र' के लेखक वंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार 'बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय' श्रौर 'योगीश्वर कृष्ण' के लेखक ( गुरुकुल विश्व-विद्यालय, कांगड़ी के भू० पू० श्राचार्य ) पं० चमुपति जी एम० ए० के विषय में कहा जा सकता है कि उन्होंने कृष्ण-जीवन-गांथाओं में ऐसी किसी भी श्रत्युक्ति को स्वीकार नहीं किया जो आज के ज्ञान-विज्ञान से असिद्ध ठहराई जा सके। इनमें प्रथम प्रंथ वंगला से अनुवाद हुआ है श्रीर दूसरा मौलिक है। प्रियप्रवास के निर्माण में वंकिम वायू के कृष्ण्चरित्र का भारी हाथ रहा है। संभव है आगे आने वाले समय में योगीश्वर कृष्ण भी किसी नव्य चेतना को पथ-प्रदर्शन प्रदान करे । कुछ भी सही, आगे आने वाला कृष्ण साहित्य एक नवीनता का प्रतीक होगा। आगे आने वाले समय में चर्व-चर्वेण को प्रमुखता नहीं दो जा सकेगी।

हमारे पूर्वकथन का यह अभिश्रय कदापि तहीं कि हम कृष्ण की सगुणता के गायकों को इतप्रभ सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। भिक्त के चेत्र में अपने-अपने विश्वास का मोल है। भिक्त (ईरवर) संबंधी मत-मतांतरों के विरोधों की विवेचना करना हमारा कार्य नहीं। हम तो केवल कृष्ण-काव्यकारों की रच-नाओं के कवितागत उस महत्व को देखने चले थे जिससे हमारे साहित्य की शीष्टिंद्ध हुई है। हां, यह निःसंकोच कहा जा सकेगा कि श्राधुनिक युग के कुद्र कवियों को छोड़कर शेष सभी पुरातन कवियों ने कृष्ण के महत्व का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया। श्रलौकिक गुगासंपन्न उस चरित्र में श्रवतारी कलाश्रों का प्रदर्शन करके उन्हें गोपियों में घसीट ले जाने की श्रपेचा महाभारत का नेतृत्व प्रदान करना अधिक श्रेष्ठ होता। कृष्ण में साकार भगवान् की श्रनुभूति से कुछ रसिक कृष्ण-भक्तों की श्रात्मवृप्ति भले ही हो गई हो; लेकिन उनमें हमारे समाज को कोई नैतिक वल भी मिला है ? इसका उत्तर गर्दन मुकाए विना शायद ही कोई दे सके। यदि कृष्ण की साकारता की नींव में कुछ भी बल होता तो सूर के लगभग समकालीन महाकवि तुलसीदास ऋष्ण-पंथ की गतिशील पगंडंडी को छोड़कर साहित्य में मर्यादा-पुरुपोत्तम राम की अवतारणा कभी न करते। राम-भक्ति-काव्य का प्रारंभ श्रपने काल की कृष्ण-काव्यधारा की प्रतिकिया ही तो थी। श्रीर इसी प्रतिक्रिया का आभास हमें उपाध्याय जी और गुप्त जी की कुष्ण संबंधी रचनात्रों में दिखाई पड़ता है। इसी परंपरा के अध्ययन के आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यदि भविष्य में कृष्णकाव्य का विकास हुआ तो उसमें ऐसे यंथ ही मान पा सकेंगे जिनमें कृष्ण की मानवीय कला श्रों का सद्-निरूपण हो सका हो। ये ही यंथ हमारे साहित्य के अमृल्य रह कहे जा सकेंगे।

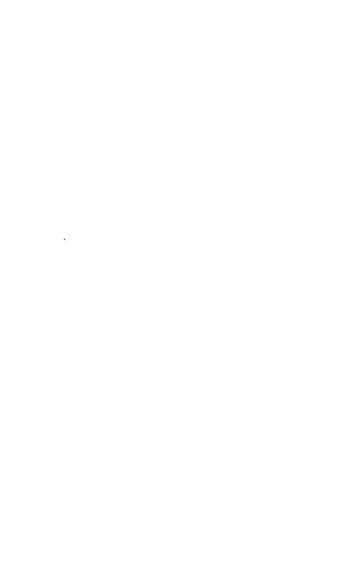